

## श्रीमत् स्वामी मानतुंगस्रुरि

मालवा प्रान्तके उज्जैन नगरमें राजा भोज श वहे गुणप्राही और विद्या प्रेमी हो नाये हैं, सस्कृत विद्यासे तो उनकी बहुत गाढ रूचि थी, उन्होंने स्वयम् सस्कृत भाषाका खूब अव्ययन किया था और अपनी कचहरियों या नित्य व्यवहारमें सस्कृत को ही स्थान दे रक्खा था। उनकी राज्य सभामें बड़े-बड़े संस्कृतके विद्वान थे उनमें विप्र कालिदास और वररूचि ब्राह्मण बहुत प्रवोन थे, उनकी कीर्तिष्वण संसारमें चहुओर फहराती थी और नामी-नामी विद्वान उन्हें सिर झुकाते थे। कालीदासने तो कालीदेवीको सिद्ध करके विद्या प्राप्तकी थी उसने देवीके मठमें जाकर ७ दिन तक कठिन नपस्या की और विना अन्न जलके कालीकी मूर्तिके पास उसका ध्यान लगाये बीधा पड़ा रहा। आठवें दिन कालीने प्रगट होकर उसे दर्शन दिये तब कालीदासने राज-पाट कुक भी न मांग केवल वचन सिद्ध मांगो और विपत्तिमें सहायक होनेका बचन ले लिया।

एक दिन सेठ सुदत्तजी अपने प्रिय पुत्र मनोहरको साथ लेकर महाराजा भोजकी समामें गये। राजाने उनका बडा आदर किया और कुशल मगलके परचात पूलािक आपका यह होनहार वालक क्या पढ़ता है 2 सेठजीने उत्तर दिया कि है महाराज! अभी इसका विद्यारभ ही है इसने केवल नाममालाके रलोक कंठस्थ किये हैं। विद्वान राजा मोजने नाममाला नामका कोई सस्क्ष्त ग्रन्थ सुना भी नहीं था, वे वोले—

राजा—नाम माला प्रंथका नाम में आज ही आपके मुखसे सुन रहा हूँ, इस अश्रुत पूर्व प्रथके रचयिता कीन हैं ?

सेठजी-महाराज । आपकी इसी महानगरीमें स्याद्वाद विद्या पारङ्गत महाकि श्रीधनजयजी रहते हैं उन्हींकी कृपाका यह प्रसाद है।

राजा-ऐसे महान विद्वानके आपने हमें कभी दर्शन भी नहीं कराये !

वित्र कालिदास सभामें वैठे हुए यह सब चर्चा सुन रहे थे। उसका जैनियोंसे प्राकृतिक द्रेष था और महाकवि धनक्षय तो खास असमजस था सो उन्हें उनकी अशंसा सहन नहीं हुई वह बीच ही में बोल उठे कि महाराज! कहीं वैश्य महाजन भी वेद पढते हैं ? इन वेचारोंके पास विद्या कहां से आई ?

विद्वज्ञन अनुरागी महाराज मोजके चित्तपर कालिदासके इस कथनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा उन्हें विद्वहर धनजयजीसे मिलना ही था क्योंकि विद्वानोंसे प्रेमसभा-पणका उन्हें एक व्यसन था इसलिये कालिदासके कहनेकी उपेक्षाकरके उन्होंने अपनेमत्री

५ इनका समय ईसाईकी ग्यारहवी शताब्दीका सिद्ध हुआ है।

को धनज्ञयको छेनेके छिये भेज दिया और वे आ भी गये। उन्होंने पहुंचते ही एक आशीर्वादात्मक इछोक पढ़ा जिसे सुनकर सभाके छोग और राजा भोज बहुत प्रसन्त हुए। राजाने उन्हें बड़े मान सन्मानसे बैठाया और कुशल प्रश्नके अनन्तर पूछा—

राजा—हमने आपको एक प्रसिद्ध विद्वान सुना है, परन्तु आश्चर्य है कि हमसे आप आज तक मिले नहीं ?

धन खय — विहॅसकर, कृपानाथ ! आप पृथ्वीपित हैं, जबतक पुण्यका प्रबल उदय न हो तब तक आपके दर्शन लाम क्योंकर हो सकते हैं, आज हमारे धन्य-माग्य हैं जो आपसे साक्षात् करके सफल मनोरथ हुआ हूं।

राजा—आप इतने बड़े नामाँकिन विद्वान हैं फिर यह छोटा-सा प्रथ आपको नहीं शोभता। अवस्य ही कोई महाप्रंथ लिखा होगा या रचनेका प्रारम्भ किया होगा।

यह सुनकर कालिदाससे न रहा गया वह बोले कि महाराज! नाममाला हमलोगों की है, इसका यथार्थ नाम नाममंजरी है, ब्राह्मण विद्वान हो इसके बनानेवाले हैं और ब्राह्मणोंमें ही ऐसी योग्यता होती है ये बेचारे विणक लोग प्रथ रचनाके ममंको क्या जाने! यह बात विद्वान धनंजयको बहुत सुरी लगी और लगना ही चाहिये क्योंकि दिन-दहाड़े उनकी कृतिपर हड़ताल फेरी जा रही थी उन्होंने कहा कि हे महाराज! यह झुठ है, मैंने यह प्रथ बालकोंके पठनार्थ रचा है यह बहुत लोग जानते हैं और आप पुस्तक मंगाकर देख लीजिये, जान पडता है कि इन लोगोंने मेरा नाम लोग करके अपना नाम रख लिया है और नाम मजरी बना ली है।

विद्या विशारद राजा भोजने वह प्रथ मंगाया और स्वयं परीक्षा की परवात अन्य विद्वान्मण्डलीसे समर्थन पाकर कालिदाससे कहा कि तुमने "यह बड़ा अनर्थ किया है जो दूसरों की कृतिको छिपाकर अपनी कृति प्रसिद्ध किया" यह चोरी नहीं तो क्या है ? इसपर कालिदास बोले कि महाराज ! ये धनंजय अभी कल ही तो उस मानतुगके पास पढ़ते थे जिसमें विद्या की गन्य भी नहीं है आज ये कहांसे विद्वान हो गये जो प्रथ रचने लग गये। उस मानतुंगको ही बुलाके हमसे शास्त्रार्थ करवाके देख लीजिये, इनके पाण्डित्यकी परीक्षा सहजमें हो जावेगी।

गुरुदेव मानतुं गजीके विषयमें ऐसे अनादरके बचन धनंजयजीको सहन नहीं हुए वे कुपित होकर बोले कि कीन ऐसा विद्वान है जो स्वामी मानतुं गके चरणोंसे विवाद कर सके । मैं देखूं तुममें कितना पाण्डित्य है पहिले मुक्तसे शास्त्रार्थ कर लो पीके गुरुवरका नाम लेना । वस ! कालिदासको अपने ज्ञानका अभिमान भरपूर तो था ही बनंजयजी से शास्त्रार्थ छेड दिया और विविध विषयोंपर परस्पर बाद-विवाद हुआ। स्याद्वादी धनंजयके उत्तर-प्रत्युत्तरसे निरुष्तर होकर कालिदास खिसिया गये और राजासे फिर बही बान बोळे कि मैं "इनके गुरु मानतुंगसे शास्त्रार्थ करूगा।"

विद्वान धनंजयका पक्ष प्रबल है यह बात महाराजा मोज समक चुके थे परन्तु कालिदासके सन्नाविक लिये और शास्त्रार्थका कौतुक देखनेके लिये उन्होंने स्वामी मानतु गके निकट अपना दूत मेज दिया। दूत वनमें गया और राजाकी आज्ञानुसार स्वामीसे निवेदन किया कि मगवन्! मालवाधीश महाराजा भोजने आपकी ख्याति सुनकर दर्शनोंकी अभिलापा की है और दरबारमें बुलाया है सो कृपाकर चिलये। इसपर मुनिराजने उत्तर दिया कि माई! राजद्वारसे हमें क्या प्रयोजन है ? हम खेती नहीं करते, वाणिज्य नहीं करते और न किसी प्रकारकी याचना करते हैं किर राजा हमें क्यों बुलावेगा ? अस्तु साधुओंको राजासे कुल सम्बन्ध नहीं है और न हम उनके पास जाना चाहते हैं।

वैचारा दृत इताश होकर लौट पडा और मुनिराजने जो उत्तर दिया राजाको सुना दिया। इसपर राजाने फिर सेवक भेजे परन्तु वे नहीं आये, इस प्रकार चार बार हुआ। पांचवीं बार कालिदासके उकसानेसे महाराज क्रोधित हो उठे और अपने सेवकोको आज्ञा हे दी कि जिस तरह हो सके पकड़के लाओ। कई बारके भटके हुए सेवक यह चाहते ही थे तत्काल ही उन महात्माजी को पकड़ लाये और राज्य समामें खड़ा कर दिया।

उस समय दिवामीजी ने उपसर्ग समक्तर मौन धारण करके साम्यभावका अवलम्बन कर लिया, राजाने बहुत चाहा कि ये महानुभाव कुछ बोलें परन्तु उनके मुंहसे एक अक्षर नहीं निकला। तब कालिदास और अन्य हें थी ब्राह्मण बोले कि महाराज यह कर्नाटक देशसे निकाला हुआ यहाँ आके रहा है महामूर्ख है, राजसभा देखके मयमीत हो रहा है, आपका प्रनाप नहीं सह सकने से कुछ बोलता नहीं है। इसपर बहुत लोगोंने मुनि महाराजसे प्रार्थना की कि "आप सन्त हैं इस समय आपको कुछ धर्मीपदेश देना चाहिये राजा विद्या विलासी हैं सुनकर सन्तुष्ट होंगे परन्तु वे धीर बीर महा साधु, महामेहकी तरह अडोल हो गये। सब लोग कह कहके अक गये परन्तु फल कुछ नहीं हुआ। इस पर राजाने कोधित होकर इथकड़ी वेड़ी डालके उन्हें अड़तालीस कोठरियों के मीतर एक बन्दी गृहमें केंद्र कर दिया और मजबूत ताले लगवाकर पहरेदार बैठा दिये।

वे मुनिनाथ तीन दिन तक बन्दीगृहमें रहे चौथे दिन आदिनाथ स्तोत्रका काव्य रचा जो यन्त्र-मन्त्र और ऋदिसे गिमन है। ज्योंही स्वामीने एक बार पाठ पढ़ा त्यों ही हथकड़ी, बेड़ी और सब ताले टूट गये और खट खट किवाडे खुल गये, स्वामी बाहिर निकल कर चबूतरेपर जा विराजे। बेचारे पहिरेदारोंको बड़ी चिन्ता हुई उन्होंने बिना किसीसे कहे सुने फिर उसी तरह उन्हें कैद कर दिया, परन्तु थोडे ही देरमें फिर वही दशा हुई सेवकों ने फिर वैसा ही किया, पर मुनिराज फिर बाहर आ विराजे। अब की बार सेवकोंने राजासे आके निवेदन किया ओर मुनिराजके बन्धन रहित होनेका बृत्तान्त सुनाया। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ परन्तु पीछे यह सोचकर कि शायद रक्षामें कुछ प्रमाद हुआ होगा, इसलिये सेवकोंने पित्र कहा कि उन्हें उसी तरह बन्द कर दो और खूब निगरानी रक्खो। सेवकोंने वैसा ही किया परन्तु फिर यह हाल हुआ कि वे सकल बती साधु, बाहिर निकलकर सीधे राज्य समामें ही जा पहुंचे।

महात्माजी के दिव्य शरीरके प्रभावसे राजाका हृदय कांप गया उन्होंने कालिदासको बुलाकर कहा कि किवराज! मेरा आसन किम्पत हो रहा है मैं अब इस सिंहासनपर क्षणभर भी नहीं ठहर सकता हूं। कालिदासने राजाको भैर्ध्य बंधाया और उसी समय योगासन पर बैठकर कालिका स्तोत्र पढना शुरू कर दिया तो थोड़े ही समयमें कालिका देवी प्रगट हुई।

इतनेमें मुनिराजके समीप चक्रेक्तरी देवीने दर्शन दिखे। चक्रेक्तरीका रूप भव्य सोम्य और कालिकाका बिकराल चण्डी रूप देखकर राज्य समा चिकत हो गई। चक्रेक्तरीने ललकार कर कहाकि कालिके त् यहां क्यों आई! क्या अब तूने मुनि महात्माओं पर उपसर्ग करनेकी ठानी है ? अच्छा देख अब मैं तेरी कैसी दशा करती हूं। प्रमावशालिनी चक्रेक्वरीको देखकर कुटिल कालिका कांप गई और नाना प्रकार से स्तुति करके कहने लगी कि हे माता! क्षमा करों अब मैं ऐसा कृत्य कभी नहीं करूंगी। इस पर चक्रेक्वरीने कालीको बहुत-सा उपदेश दिया और अन्तर्धान हो गई इसके पक्चात् कालिकाने मुनिराजसे क्षमा प्रार्थना की और अदृत्य हो गई।

राजा और कालिदासने सुनिराजका प्रताप देखकर क्षमा मांगी और नाना प्रकारसे स्तुति की, राजा भोजने सुनिराजसे श्रावकके बत लिये और अपने राज्यमें जैन धर्मका खूब प्रचार किया, जिससे आज तक धर्म हरा भरा बना है। —प्रकाशक

# श्रीभक्तामर-कथा-कोष

भृद्धि मंत्र, यंत्र और साधन विधि।

भक्तामरप्रणतमौिलमणिप्रभाणा-मुद्योतकं दिलतपापतमोवितानं । सम्यक्प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा-वालंबनं भवजले पततां जनानाम् ॥१॥ यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा-दुद्भृतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः । स्तोत्रजगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपितं प्रथमं जिनेंद्रम् ॥२॥

हैं भक्त-देव-नत मौलि-मणि-प्रभाके, उद्योतकारक विनाशक पापके हैं, आधार जो भवपयोधि पढ़े जनोंके, अच्छी तरह नम उन्ही प्रभुके पदोंको। श्रीआदिनाथिवभुकी स्तुति मैं करूगा, की देवलोकपतिने स्तुति है जिन्होंकी, अत्यन्त सुन्दर जगत्त्रय चितहारी सुस्तोत्रसे, सकल शास्त्र-रहस्य पाके॥२॥

भावार्थ.... भक्तिमान देवों के मुके हुए मुकुटोंके मणियोंकी प्रभाको प्रकाशित करने वाले, पाप रूप अन्धकार को दूर करने वाले, संसार से डूबते हुए मनुष्यों को चौथेकाल की आदि में सहारा देने वाले और द्वादशांग के पाठी इन्द्रों ने बड़े बड़े त्रिजग मोहक स्तोत्रों के द्वारा जिन की स्तुति की है उन प्रथम जिनेन्द्रकी में स्तुति करता हूं।



१ ऋदि-ॐ हीं अर्ह
णमो अरिहताणं णमो
जिणाण हां हीं हुं हों
हः अ सि आ उ सा
अप्रतिचके फट् विचकाय मूर्तें मौं स्वाहा।
मंत्र—ॐ ही हीं हुं
श्री क्ली ब्लू कों ॐ
हीं नमः स्वाहा। विधि—
पवित्र भावोंके साथ
प्रतिदिन ऋदि और
मत्रको एक सौ आठ
बार जपना चाहिये और

यंत्रको पासमें रखना चाहिये। इससे सब प्रकारके उपद्रव नष्ट होते हैं।



र ऋदि—ॐ हीं अहं
णमो ॐ हीं जिणाणाः
मंत्र—ओं हीं श्रीं
क्लीं च्लू नमः !
बिधि—काला क्स्त्रः
पहिनके, काली माला
लेकर, पूर्व दिशा की
और मुख कर के
दडासन बैठकर २१दिन
तक प्रतिदिन १०८
बार जाप करना चाहिये
अथवा ७ दिन तक
प्रतिदिन १००० बार

ऋदि और मंत्रका जाप करना चाहिये। नमकका होम करना और एक बार भोजन करना उचित है। इससे मस्तक की पीडा वन्द होती है और यत्र पास में रखने से नजर वन्द होती है।

#### सेठ हेमद्त्तकी कथा।

उन्जैन नगरमें एक सुदत्त नामका चोर रहता था, एक दिन कोतवाल ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया जब दरबार में पेश किया तो राजा ने क्वपित होकर पूछा कि सच चतला तू चोरी का माल कहां रखता है ?

राजाकी डाट लगने पर चोर सोचने लगा कि किसी धनवानका नाम बतला द्ंगा तो राजाको बहुत धन लाभ होगा और मैं बच जाऊंगा। निदान डरते डरते चोरने वहांके प्रसिद्ध धनिक सेठ हेमदत्तजी का नाम ले दिया। राजाने तुरन्त हो चपरासी के हाथ आज्ञा पत्र मेजकर सेठजी को बुलाया और कहा हम तुम्हें बड़े ईमानदार समझते थे, परन्तु तुम्हारे बत उपवास जिन-पूजा आदि कोरे पाखंड हैं बताओ इस चोरने जो माल तुम्हें दिया है वह कहां है ?-

वेचारे सेठजी के प्राण सख गये, वे हाथ जोड़ कर कहने लगे कि मैंने इसे आज ही देखा है, मैं इसको पहिचानता तक नहीं हं। सेठजी का वक्तव्य समाप्त भी नहीं होने पाया था कि चोर बीच ही में बोल उठा, वह कहने लगा कि द्यानिधान! सुझ गरीबकी रकम मारने की चेट्टा मत करो, इस तर्ज से कहा कि राजा को पूरी पूरी जम गई। सेठ हेमदत्तने बहुत विनय की और अपनी सच्चाई सुनाई पर राजाको एक भी न जंची। उन्होंने अपने सिपाहियों को आज्ञा दे दी कि सेठ हेमदत्त को भर्यकर जंगल के अन्धक्ष में डाल दो, तब सिपाहियों ने वैसा ही किया।

पाठक ! राजाने मूर्खता तो कर डाली, परन्तु सेठ हेमदक्त ने घीरज नहीं छोड़ा, उन्होंने प्रथम और द्वितीय मंत्रकी भक्ति पूर्वक आराधना की। जिसके प्रभावसे विजयादेवीने प्रगट होकर उन्हें अन्धकूपसे निकाल लिया और बाहर एक सुन्दर सिंहासन पर विराजमान कर खूब आभूषणों से सजा दिया। देवीने सेठ हेमदत्तकी बड़ी प्रशंसा की और कहा कि तुम कहो तो मैं राजाको अच्छी सजा देऊं। परन्तु उस धर्म धुरन्धर सेठने यही कहा कि इसमें राजाका दोष नहीं है, हमारा दुर्भाग्य ही इसमें कारण है। जब राजाने ये विचित्र समाचार सुने तो वे वहां तुरन्त दौड़े गये और सेठ तथा देवी से क्षमा प्रार्थना की । देवीने राजाको बहुत लिजित किया और सोच विचार कर कार्य करनेके हेतु बहुत कुछ उपदेश देकर देवलोक को चली गई। राजाने जैन-धर्म अंगीकार किया और सेठ साहबको बड़ी इन्जतसे घर लाये।

उस चोरको राजाने फिर बुलाया और कठिन दण्ड भोगनेकी बाज्ञा दी। परनत कृपालु सेठ हेमदत्तजीके कहनेसे छोड़ दिया। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम्।

## बालं विहाय जलसंस्थितिमन्दुबिम्ब-मन्यःक इच्छति जनःसहसा ग्रहीतुम्॥३॥

हूं बुद्धिहीन फिर भी बुधपूज्यपाद, त्यार हं स्तवनको निर्लज्ज होके। है और कौन जगमें नज बालको जो, लेना चहे मलिल-संस्थिन चन्द्र-विव ॥३॥

भावार्थ—देवताओं ने जिनके सिंहासन की पृजा की है ऐसे हे जिनेन्द्र! में वृद्धि विना भी निर्लङ्ज होकर आपकी स्तुति करने को तत्पर हूं, सो ठीक ही है। पानी में दिखाई देनेवाले चन्द्रमाके प्रति-विम्त्र को एकाएक पकड़ने की बालक के सिवाय और कौन इच्छा करता है?

३ ऋ।द्ध--ऑ ही अहं णमो परमोहि जिणाण।

मंत्र--ऑ हीं श्रीं क्लीं सिद्धेश्यो बुद्धेश्यो सर्वसिंडिदायकेश्यो नमः स्वाहा ।



विधि—उक्त ऋदि मत्रको कमलगट्टे की माला हारा ७ दिनतक प्रतिदिन त्रिकाल १०८ वार जपना चाहिये। होमके लिये दशागी धूप और चढाने को गुलाब के फ्ल हो। चुत्ल में पानी मत्र कर २१ दिन मुहपर कींटें देनेसे सब प्रसन्न होते हैं और यंत्र पास मे रखने से शत्रु की नजर बन्द होती है।

# वक्तं ग्रेणानगुणसमुद्र शशांककान्तान्, कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या। कल्पांतकालपवनोद्धतनकचक्रं को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्॥

होने रहस्पित समान सुबुद्धि तो भी, है कौन जो गिन सके नतव सद्गुणॉको। कल्पान्तवायु-वशसिन्धु, अलंध्य जो है, है कौन जो तिरसके उसको भुजासे ॥४॥

भावार्थ—हे गुणसमुद्र ! वृहस्पतिके समान बुद्धिमान मनुष्य भी आपके चन्द्रवत उज्ज्वल गुणोंके कहनेको समर्थ नहीं हो सकता भला, अलयकार की पवनसे लहराते और जिनमें मगरमच्छ उछलते हैं ऐसे महासमुद्रको कौन मनुष्य अपनी भुजाओंसे तैर सकता है ?



४ ऋदि—ओं हीं अहं णमी सन्तोहि जिणांणं। मंत्र—ओं हीं श्रीं क्लीं जल यात्रा देवताभ्यों नमः स्वाहा।

विधि—उक्त ऋदि
मंत्र सफेद मालासे ७
दिन तक प्रतिदिन
१००० बार जाप
करना, सफेद फूल
चढाना, दिनमें एक
बार भोजन करना

और पृथ्वी पर सोना । यंत्र पासमें रखकर मंत्र द्वारा एक एक कंकरीको सात सात श्वार इसी तरह इकवीस कंकरियोंको जलमें डालनेसे ज:लमें,मङ्गलियां नहीं आती हैं।

### सेठ सुद्त्तजी की कथा।

मालवा प्रान्तकी स्वस्तिमती नगरी में एक सेठ जी रहते थे उनका नाम सुदत्त था। उनके यहां जवाहिरात का न्यापार था। जैन-धर्म और श्रावकके क्रिया कर्ममें वे बड़े सावधान थे।

एक दिन सकल संयम के साधक जैन साधु विहार करते हुए आहार के लिये सुदत्त सेठके घर से निकले सेठजी ने उन्हें विधिपूर्वक पड़गाहा और मिक्त सहित आहार दिया। पदवात् बड़े नम्र भावसे प्रार्थना की कि मुझे काई स्तोत्र सिखाइये जिससे आपकी स्मृति रहे और मेरा जन्म सफल होवे। कुपालु मुनिराज ने उसे ऋद्धि मन्त्र समेत आदिनाथ स्तोत्रके तीसरे, चौथे युगल कान्य सिखा दिये।

थोड़े ही दिनोंके पश्चात् सेठ सुदत्तजी ने जहाजों में ज्यापारकी बहुतसी सामग्री लदवो कर कई ज्यापारियों के साथ रतनदीप को. चल दिया। आधी द्र भी नहीं गये थे कि समुद्रमें बड़ा भारी त्फान आया और जहाज डगमगाने लगे। लोग बड़े ही घवराये और सबको प्राणों की पड़ गई, नाना चेंग्टाएं कीं परन्तु जहाज थामना असम्भव दिखने लगा। अन्तमें विद्वान सेठ सुदत्तजी ने पंच नमस्कार मन्त्र स्मरण करके मक्तामरके तृतीय और चतुर्थ काज्य जपे। इसके प्रभावसे प्रभावती देवी प्रगट हुई और सबके जहाज किनारे पर आ गये देवीने सेठजी की बड़ी प्रशंसा की और रत्न जित्त एक

चन्द्रकांति-मणि भेंट करके चली गई, चलते समय यह कह गई कि कभी आवश्यकता पड़े तो याद करना।

सेठ सुदत्तजो मंडली समेत सकुशल रतन द्वीप पहुंच गये और अपने यहां की सामग्री चेंच कर तथा वहां की सामग्री खरीद लीट पड़े।

रास्तेमें एक बन्दर स्थान के किनारे पर ठहरे। वहां पास हीं में एक जिन-मन्दिर था, उसमें जाकर सेठजी ने अब्ट द्रब्य से जिनपूजा की, मन्दिरके पास ही एक गुफा में एक तापसी रहता था। वह महा हत्यारा, मांसका लोखपी इनसे कहने लगा कि, यहां सब लोग महिषा की विल दिया करते हैं तुम भी देओ, नहीं तो तुम्हारे प्राणों की कुशल नहीं है। दयालु सेठ सुदत्त ने उस नीच अधम से कहा कि महाशय! जो हो हम हिंसा कर्म नहीं करेंगे। महिषा गूगल से भी कहते हैं यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हम मंगवा देवें। यह सुनकर वह धूर्त और भी क्रोधित हुआ, तब सेठ सुदत्तने राजा जसोधर# का दृष्टान्त दिया कि उन्होंने मात्र तिल्लीका बकरा बनाके चढ़ाया था जिसके कारण सात भव तक कुगति में पड़े। यह धर्मीपदेश उस पापी को विलक्कल न जचा और वह लाल होकर सेठजी पर इकदम टट पड़ा।

ऐसी और अधार्मिक विषदा देख सेठ सुदत्तजी ने ही युगल कान्य पढ़कर देवीको चितारा। तुरन्त ही प्रभावती

यशीधर चरित्रमें इसका सविस्तार वृतान्त है।

देवी ने प्रगट होकर उस तापसीका गला पकड़ लिया तब तो बेचारा लाचार हुआ और त्राहि त्राहि# कहकर सेठजी के चरणों पर गिरा। अन्त में 'अबसे हिंसा नहीं करूंगा' ऐसा चचन लेकर देवी तो स्वर्ग धामको चली गई और सेठ सुदत्तजी सकुशल घर आये।

# सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्म्रनीश कर्तुंस्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः ॥ प्रोत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगे। मृगेन्द्रम्, नाभ्येति किंनिजशिशोःपरिपालनार्थम्॥

में हूं शकिहीन फिर भी करने लगा हूं, तेरी प्रभो ! स्तुति हुआ वश भक्ति । क्या मोहके वग हुआ शिशुको वचाने, है सामना न करता मृग सिंहका भी ॥५॥ भावार्थ—हे मुनिनाथ ! में बुद्धिहीन और असमर्थ हूं तो भी भक्ति चशान आपको स्तुति करनेको तत्पर हूं। क्योंकि हरिण अपने बालक को बचानेके छिये प्रेम के वश होकर अपने बलको न सोचकर क्या सिंहका सामना नहीं करता है ? अवश्य करता है।

५ ऋदि-ओं हीं अहं णमी अणतोहि जिणाण।

मत्र-ऑ हीं श्रीं क्लीं कीं सर्व संकट निवारणेभ्यः सुपार्क्यक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा ।

<sup>\*</sup> रक्षा करो रक्षा करो।



विधि--पोला वस्त्र पहिनकर ७ दिन तक प्रतिदिन १००० जाप करना चाहिये पीले पुष्प चढाना की × धूप कुन्दरू चाहिये। जलाना जिसकी आंखें दुखती हों उसे सारे दिन भूखा रखके शामको मंत्र द्वारा २१ बार मन्ने हुए बनासे जलमें घोलकर पिलाने या आंखोंपर

क्वीटने से दुखती हुई आंखें बन्द होती हैं पासमें यत्र रखना चाहिये।

### देवल बहुईकी कथा।

कोकन देशमें सुमद्रावती नगरी थी। वहांके राज्य मन्त्रीके यहां सोमक्रांति नामका एक बालक था। ७ बरसकी अवस्था हो में वह पाठशाला में पढ़ने को जाने लगा था और थोड़ ही कालमें वह व्याकरण, काव्य, न्याय और धर्मशास्त्र में प्रवीण हो गया।

एक दिन उस महारूपगान सोमक्रान्ति ने बहुत से लड़कों को गेंद खेलते देखा और उसका भी छोलनेको जी हो आया। निदान एक लड़के का डंडा मांगकर छोलने लगा, भाग्य से छोलते २ वह डण्डा टूट गया। बेचारा सोमक्रांति बहुत ही लिनत हुआ और उस डंडे वाले लड़के से पूछने लगा कि बताओं तुम डण्डा कहाँ से लाया करते हो है हम भी, तुम्हें ला देवें। लड़कों ने देवल वढ़ई का घर बता दिया और सोमक्रांति उसके घर गये वढ़ई ने डण्डे के दाम ले लिये और दूसरे दिन तैयार कर रखनेको कह दिया।

सबेरा होते ही सोमक्रॉति पाठशाला में तो गया परन्तु चढ़ईके यहां से डण्डा लाने की चिन्ता लगी रही इसलिये वह बीच ही में भोजनके वहाने छुट्टी लेकर देवलके घर चला गया, हाथमें भक्तामरजी की पुस्तक लिये हुए था उसे देखकर बढ़ई बोला।

बढ़ई—यह हाथमें क्या लिये हुए हो ?
बालक—जैन-धर्म का पित्र ग्रन्थ भक्तामर है।
बढ़ई—थोड़ा-सा ग्रुझे भी पढ़कर सुनाओ।
बालक—पांचवां कान्य रिद्धि मन्त्र समेत सुना देता है।
बढ़ई—इस मंत्र का क्या फल है !
बालक—यह मंत्र मनवाँ छित फल का दाता है।
बढ़ई—तब तो आप हमारे ऊपर कृपा करो और ग्रुझे
विधिपूर्वक सिखा दो।

बालक—पहिले तुम श्रावक के त्रत लो पीछे मंत्र सीखो। बढ़ई ने श्रावक के त्रत और जैन-धर्म अंगीकार करके मंत्र सीख लिया और दो डण्डे लाकर एक उस लड़के को देकर दूसरे से आप छोलने लगा। एक दिन बढ़ई बन की गुफा में गया, पवित्र अङ्ग होकर सीखा हुआ कान्य मंत्र सिद्ध किया जिसके प्रसादसे सिंह पर बैठी, हाथमें भयंकर सर्प लिये अजिता देवी प्रगट हुई।

देवी—हे वत्स ! तू ने किस ितये मेरा आराधन किया है ! तेरी जो कुछ इच्छा हो सो मांग।

बढ़ई—मैं दरिद्री हूँ ऐसी कृपा करो जिससे धनलाम हो।
देवी—देख! यहां से ईशान कोन में वह पीपल का झाड़
है उसके नीचे अटूट धन गड़ा है, तू खोद लेना।

देवी तो स्वर्ग-लोक को चली गई और वढ़ई वहां से फरोड़ों की मालियत हीरा आदि जवाहिरात खोद लाया और खाने खर्चमें, आनन्द करने लगा धन सम्पन्न होकर उसने जिन मन्दिर बनवाये और जिनपूजा, दान, पुण्य आदि में बहुत यश प्राप्त किया।

लोगों को बहुत आइचर्य हुआ और उन्होंने राज्य दरबार में चरचा की कि जो सौमाग्य राजाको प्राप्त नहीं है वह देवल नामके 'कठफार' को प्राप्त है। राजाने देवल को बड़े सन्मान से बुलाया और सब हाल सुनकर वहुत प्रसन्नता प्रगट की।

जैसे दिन देवलके फिरे भगवान सबके फोरें।

अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्रक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम्।

## यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति, तचाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु ॥६॥

हूं अत्यवुद्धि, वुधमानवकी हंसीका हूं पात्र, भक्ति तव है मुमको वुलाती। जो बोलता मधुर कोकिल है मधुमें, है हेतु आम्रकलिका वस एक उसका ॥६॥

भावार्थ—में मन्द ज्ञानी हूं और विद्वानोंके समक्ष हास्यका पात्र हूं तो भी आपकी भक्ति, स्तोत्र रचने के छिये मुम्ते व.ध्य करती है। कोयल वसन्त × में जो मीठी वाणी बोलती है उसमें आप के कृक्षों का सुन्दर मौर ही कारण है।

६ ऋदि—ओं हीं अहै णमो कुट्टबुद्धीण।
मंत्र—ओं हीं श्रीं श्रृंश्रः ह स घघ धः ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसाद कुरु कुरु स्वाहा।



× चैत बैसाख ये दो महीने बसन्त ऋतु के हैं।

विधी—लाल वस्त्र
पहिनकर २१ दिन
तक प्रतिदिन १०००
जाप करने और यत्र
पास रखने से बहुत
शीघ्र विद्या आती
है। बिछुड़ा हुआ,
आ मिलता है। इस
विधिमें फूल लाल हों,
धूप कुन्दरू की देने,
पृथ्वीपर सोना और
एक सुक्ति करना
चाहिये।

#### राजपुत्र भूपाल की कथा

भारतवर्ष में काशी नगर जगत् विख्यात है, परंमपूज्य भगवान पार्श्व और सुपार्श्व प्रश्वकी जन्म भूमि होनेसे परम पवित्र है। राजा का नाम हेमवाहन था, राजा जैन-धर्मावलम्बो थे। पुण्योदयसे उनके दो पुत्र हुए, मानों उनके घरमें सूर्य, चन्द्र ही अवतरे अथवा जिन मापित निश्चय और व्यवहार उमयनय ही प्रगट हुए, बड़े का नाम भूपाल और छोटेका भ्रजपाल था।

ये वालक जब पढ़ने योग्य हुए तब राजाने श्रुतधर पंडित की बुलाया और धनमान से निभूषित करके दोनों वालक विद्याध्ययनके लिये सौंप दिये। यद्यपि गुरू का विद्यादान दोनोंको समद्दष्ट से था परन्तु बड़े पुत्र भूपाल को विलक्कल सफलता नहीं हुई। हां! लघुपुत्र भुजपाल पिंगल, व्याकरण, तर्क, न्याय, राज्यनीति, साम्रद्रिक ज्योतिष, वैद्यक, शस्त्र, शास्त्र, आदि सभी विद्याओं में प्रनोण हो गया।

गुरुजी, ज्येष्ठ राजकुमार भूपालके साथ बहुत पढ़ते थे और वह भी स्त्रयं बहुत परिश्रम करता था, परन्तु मुर्ख ही रहा। कहा भी है-दोहा---विद्या, विभव, उतंग, कुल और सुजम संसार। दिये विना नहिं पाइये, बड़े रतन में चार।। शास्त्र दान दीनों नहीं, किमि उचरे मुख वैन। पुनि विद्या पावे कहां, खर सम चितवे नैन।। अपढ़ रहने से भूपाल कुमार का जहां तहाँ अनादर होता था। राज दरवार, कुटुम्ब परिवार की इनपर हास्यप्रद श्रद्धा रहती थी । महाराजा हेमबाहन प्रिय श्रुजपाल पर जितना रनेह रखते थे उतना ही भूपाल कुमार का उपहास करते थे।

वेचारे निरुपाय भूपाल कुमार, अपनी अशिक्षित दशा से चड़े ही खेद खिन्न रहते थे, दिन रात उन्हें एक ही चिन्ता सताया करती थी एक दिन उन्होंने अपने लघु आत अजपाल से मलाह ली तो उन्होंने श्रीभक्तामरजी का ६ वां कान्य रिद्धि मन्त्र समेत सिखाकर उसे सिद्ध करने की सम्मति दी। राज-कुमार भूपाल एक दिन गंगा नदीके किनारे गये और अंग् गुद्धि करके विधिपूर्वक मन्त्र आराधन करने लगे। परिणाम यह इआ कि बाझी देवी प्रगट होकर कहने लगी।

देवी—क्यों रे बालक! तुने मुझे काहेको स्मरण किया है। बालक—मैं विद्याविहीन हूं मेरा अज्ञान हटाओ। देवी—एवमस्तु! तथास्तु!! तेरे मनकी इच्छा पूर्ण होगी। देवी आशीर्वाद देकर चली गई और भूपाल कुमार धुरन्धर विद्यान हो गये। उनपर विद्या ऐसी प्रसन्न हुई कि काशी नगर में कोई भी पण्डित उनसे टकर नहीं ले सकता था। माई भुजपाल कुमार और पिता हेमवाहन उनकी विद्यासे बहुत प्रसन्न रहते थे और धन्य धन्य कहते थे।

ि जिनराज के चरणों के प्रसाद से जैसी विद्या भूपाल को मिली वैसी सब को प्राप्त होवे।

त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धं, पापं क्षणात्क्षयमुपैति शरीरभाजाम्।

# आक्रांतलोक मलिनीलमशेषमाशु सूर्यां शुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्॥७॥

तेरी किये स्तुति विभो ! बहु जन्मके भी होते विनाश सब पाप मनुष्य के हैं। भौरे समान अति श्यामल ज्यों अंधेरा होता विनाश रिवके करसे निशाका ॥७॥

भावार्थ—हे प्रभु ! जिस प्रकार सूर्य्य की किरणों से, सम्पूर्ण लोक में व्याप्त, भौरा समान काला, रात्रि का अन्धकार अति शीव्र मिट जाता है । उसी प्रकार आपके स्तवनसे जीवों के संसार परम्परासे बंधे हुए पाप क्षण भर में नाश हो जाते हैं ।

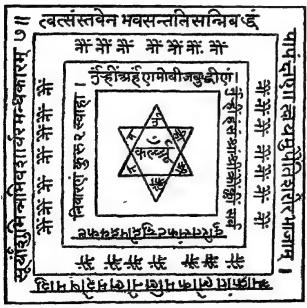

७ ऋदि—ओं हीं अहं णमो बीज बुद्धीणं। मंत्र—ओं हीं हं सं श्रां कीं कीं क्लीं सर्व-दुरित संकटक्षुद्रोप-द्रव कच्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। बिधि—हरे रंग की मालासे २१ दिन तक प्रतिदिन १०८ बार जपने और यत्र गलेमें बांधने

से सर्प का विष उतर जाता है तथा किसी प्रकारका विष नहीं चढ़ता। इसके सिवाय ऋद्धि मंत्र द्वारा १०८ बार कंकरी मन्त्रित करके सर्पके सिरपर मारने से सर्प कीलित हो जाता है। इस विधिमें माला हरी और घूप लोभान की हो।

#### श्रेष्ठिपुत्र रतिशेखर की कथा

पटना नगर में राजा धर्मपाल राज्य करते थे वे बड़े ही न्याय शील और धर्मातमा थे। उसी शहर में बुद्ध नाम के एक धनात्य सेठ रहते थे। सेठजी के एक रितिशेखर नाम का पुत्र था वह बड़ा ही रूपवान और विनयवान था, श्रीमती नाम की अर्जिका के पास उसने खूब विद्याध्ययन किया था। न्याकरण, कोष, सिद्धान्त और मन्त्र यन्त्र में रितिशेखर ने अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली थी।

पटना नगर के बाहर एक मेवी तपस्वी रहता था। वह महानिध्याती, पाखण्डी और चारित्रहीन था। उसने कुछ कुदेवों की आराधना कर रक्खी थी इसिलये पटना नगर में मन्त्र विद्या में उसकी ख्याति हो गई थी, यहां तक कि राजा चमपाल भी उसकी सेवामें रहते थे और बड़ी विनय-सुश्रूषा किया करते थे। उस पाखण्डी का नाम धूलिया था। चेला-चांटी भी उसके पास एक दो रहा करते थे।

एक दिन उस मिध्याद्दा का एक शिष्य "लोभी गुरु लालची चेला" की उक्तिवाला वहां से निकला कि जहां रित-शेखर कुमार मन्दिर में विद्याध्ययन करते थे। रितशेखर ने इस इसाधु मेषधारी चेला की बात भी न पूछी, तिसपर उसे बहुत बुरा लगा।

ज्यों ही वह अपने तपस्वी गुरुके पास गया त्यों ही रितशेखर के विरुद्ध बहुत-सी उल्टी सीधी जमाई कि रितशेखरने हमारा बड़ा अनादर किया है, इस पर वह कुसाधु बड़ा कुपित हुआ और बेताली विद्यासे एक देवी को बुलाकर उसे रितशेखरको मारने को मेजा, देवी वहां तक गई तो अवस्य, परन्तु महा जिनधर्मी उस बालकके पुण्य के आगे वह कांपने लगी और लौटकर तपस्वी से कहने लगी।

देवी-अरे मूर्का वह जैन-धर्मी हैं उसके मारने को मैं वा तू समर्थ नहीं है, अगर वह करुणानिधान बालक आज्ञा देवे तो मैं तेरा ही सर्वनाश करने के लिये तत्पर हूँ।

तपस्वी—हाथ जोड़कर, माता ! रोष मत करो, कमसे कम इतना तो करो कि, रतिशेखरके घरपर खूब घूल बरसाओ।

देवी रतिशेखर के घर गई और-

चौबोला। रतिशेखर मन्दिर के ऊपर, मई धूर बहु वृन्दा।
दशौं दिशा छाई धूरासों, दुरे गगन गन चन्दा।।
उट्यो प्रात सामायक कारण, रतिशेखर यों देखी।
चहुँ और हैं अति अंधियारी, बरसत धूल विशैखी।।

यह हाल देखकर घरं के लोग तो बड़े घबड़ाये परन्तु वह धीर-बीर रितिशेखर जान गया कि यह करत्त उसी कुलिंगी की है। वह नदी किनारे गया और स्नान आदि से ग्रुद्ध हो करके सातवें काव्य मंत्र की आराधना ग्रुक्ष कर दी, जिससे 'जंभादेवी' प्रसन्न हुई और बेताली के ऊपर दौड़ी गई। कहने लगी अरी रांड़! जैनमती को त्रास देती हैं! फिर क्या था, चैताली वहां से भाग गई, पर उसी नीच साधु के ऊपर धूल चृष्टि करके कहने लगी—

चौपाई—अरे ढुष्ट पठई मुहि कहाँ। मान भंग मेरो भयो जहां॥ अव में तहंते भागी आय। तोहि जमालय देहुं पठाय॥ तूरितशेखरके ढिग जाय। जंभासों सव क्षमा कराय॥

निदान वेताली के कहने से वह तापसी रितशेखर के घर गया जहां जंभा देवी प्रगट वैठी थी। वारम्वार विनय स्तवन करके तापसी ने रितशेखर से क्षमा प्रार्थना की और श्रावक के त्रत अंगोकार किये, राजाने भी जैन-धर्म ग्रहण किया। पश्चात् देवी स्वर्ग धाम को चली गई।

देखो, जैन धर्म के प्रसाद से एक बालक ने ही उस जोगी को पापों से बचा लिया।

मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद-मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् । चेतो हरिष्यति सतां निलनीदलेषु, मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदिबन्दुः ॥८॥

थों मानकर स्तुति शुरू की सुम्त अरपधीने, तेरे प्रभाववश नाथ ! वही हरेगी।
सहोकके हृदयको, जलबिन्दु भी तो मोती समान निलनीदलप सहाते॥८!।

भावार्थ--हे नाथ ! पानीकी छोटी-सी वूंद कमिलनीके पत्र पर पड़नेसे मोतीकी शोभाको प्राप्त होती है, उसी प्रकार यद्यपि मैं तुच्छ बुद्धि हूं तो भी यह आपका स्तोत्र आपके प्रभावसे सङ्जनोंके चित्तको हरण करेगा।

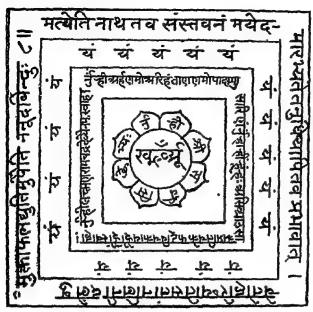

८ ऋदि— ॐ हीं
अहं णमो अरिहंताणं
णमो पादाणु सारिणं।
मंत्र—ॐ हां
ही हुं हः अ सि
आ उ सा अप्रति—
चके फट् विचकाय
मूर्तें मूर्तें स्वाहा।
ॐ हीं लक्ष्मण
रामचंद्रदेव्यें नमः
स्वाहा।

विधि-अरीठाके

वीजकी मालासे २१ दिन तक प्रतिदिन १००० जाप करने और यंत्र पासमें रखने से सब प्रकारका अरिष्ट दूर होता है। तथा नमककी ७ डली लेकर एक एकको एक बार मंत्रित करके किसी पीष्टित अंगको माल्नेसे पीड़ा मिट जाती है। इस विधिमें भूप गुग्गलकी हो और नमक की डलीको होमा में रखना चाहिये।

#### सेठ धनपाल की कथा

कंचन देश में एक बसन्तपुर नगर था वहां एक धनपाल नाम का नैश्य रहता था, वह बड़ा धर्मात्मा और पापमीरु था। उसकी स्त्री गुणवती पूरी गुणवती थी, परन्तु धन सन्तान के अभाव में बेचारे ये दोनों दुखी रहते थे।

माग्यवज्ञात एक दिन चन्द्रकीतिं और महिकीतिं मुनि

युगल बिहार करते हुए सेठ धनपाल के दरवाजे से निकले। उसने उन्हें आदर पूर्वक पड़गाहा और नवधा-मक्ति पूर्वक आहार दिया। ठीक ही है समदर्शी जैनम्रनि सधन निर्धन सभी का घर पवित्र करते हैं।

नि:अन्तराय आहार देने के पश्चात सेठ की धर्मपत्नी ने मुनिराज से विनय पूर्वक पूछा कि स्वामी! मुझे कर्म ने दोनों प्रकार से मारा है प्रथम तो निधनता पीस रही है दूसरे सन्तान हीनता से दुखित रहती हूं सो स्वामिन! ऐसी कृपा करो कि दो में से एक भी तो संकट निवारण हो। कृपालु मुनिराज ने श्रीमक्तामरजी का नौवां कान्य, मन्त्र विधि समेत सेठ धनपाल को सिखाकर प्रस्थान किया—

एकान्त स्थान में तीन दिन रात पर्यंक-आसन से सेठ धनपाल ने मन्त्र की आराधना की तो महिदेवी ने प्रगट होकर कहा— देवी—

अहो साध मैं पृद्धों तोहि। किहिकारण आराधी मोहि॥ इच्छा होय सो पृरन करों। जन्म जन्मके दुःख सब हरों॥१॥ धनपाल- चौपाई

कहै धनपाल सुनो हो माय । धन कारन आराधी आय जो सुक्त माय कृपा अब करो । तो मेरौ दुःख दारिद्र हरो ॥१॥ देवी—— चौपाई

पूजा करौ जिनेश्वर तनी। दिन प्रति संपति बाढ़ै घनी॥ - पूजा तें हो स्रक्ष अपार। और सुजस बाढ़ै संसार॥१॥-

देवीने जिनप्ता का उपदेश करके और देवीपुनीत एक सुन्दर सिंहासन भेंट करके देवलीक को चली गई और सेठ धनपालजी जिनप्ता में त्रिकाल रहने लगे।

दोहा

महामन्त्र परभावतें, भई लक्ष घर माहिं। दिन दिन बाढ़त चन्द्रसम, यामें संशय नाहिं।

जब वहां के राजा सिद्धिधर ने सुना कि जो नाम का तो धनपाल था, पर निरा धनहीन था वह बड़ा ही धनाट्य हो गया है तब वे बड़े विस्मित हुए। एक दिन वे स्वयम् सेठ धनपाल जी के घर गये देवी द्वारा भेंट में प्राप्त सिंहासन देख बड़े प्रसन्न हुए राजा के कहने सेठ धनपाल ने सिंहासन पर श्रीजिनेन्द्र की पूजा की तो पुनः महादेवी नृत्य करती हुई प्रगट हो गई, जिसे देखकर राजा को जैन धर्म पर दृढ़ विश्वास हो गया। देवी जैन-धर्मको सर्वा परि कहके देवलोकको चली गई और राजा ने प्रजा समेत जैन-धर्म को अंगीकार किया।

आस्ता तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं, त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति । दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभव, पदमाकरेष जलजानि विकाशभाञ्जि॥९॥

निर्देश दूर हो तब स्तुतिका बनाना, तेरी कथा तक हरे जगके अर्घों को। हो दूर सूर्य, करती उसकी प्रमा ही अच्छे प्रफुब्लित सरोजनको सरों में ॥९॥ भावार्थ—हे भगवन ! सूरज तो दूर रहो, उसकी प्रभा ही तालाब के कमलोंको विकसित कर देती है। उसी प्रकार आपका निदोंष स्तोत्र तो दूर रहो, आपकी इस परभव सम्बन्धी कथा ही जगक्जीवोंके पापों का दूर करती है।



९ ऋद्धि—ॐ हाँ णमो अरहंताण णमोसभिण्ण सोद-हाँ ही हु फट्राणं स्वाहा।

मंत्र....ओं हीं श्री कों क्वीं रः रः हं हः नमः स्वाहा । ं विवि ...चार कंकरी एकसी आठ बार मत्र कर चारों दिशाओं में फेंकने से रास्ता की लित

हो जाता है। कोई भी प्रकारका भय नहीं रहता चोरी, नहीं कर पाता।

#### महारानी हेमश्रीकी कथा

कामरू देश की भद्रा नगरी में राजा हेमब्रह्म रहते थे उनकी आज्ञाकारिणी भार्याका नाम हेमश्री था, वे उभय दम्पति जैन धर्म के सच्चे श्रद्धानी और नीतिपरायण थे

एक दिन ये दोनों बन-क्रीड़ा को गये वहां एक वीतरागी महाम्रुनिराज के दर्शन किये।

चौपाई--भक्ति सहित गुरुकी स्तुति करी। जनम सफल मानों तिहिघरी।।
धन्य भाग गुरु दर्शन दयो। मेरो पाप जनमको गयो॥
महाराज हेमब्रह्म और तो सब प्रकार से सम्पन्न थे परन्तु
सन्तान के अभाव में सदा व्याकुल रहते थे इसिलये दोनों राजा
और रानी ने ग्रुनिराज से निवेदन किया—

राजा--- वौपाई

जब देखों काहूको बाल । तब मेरे मन उपजै शाल यह दुःख बचतें कहो न जाय । किये कौन अघ हम मुनिराय ॥

**मु**नि— चौपाई

म्रनि-

श्री अरहन्त देव निहं जान। जिन गुरुकी मानी निहं आन॥
अरु सिद्धान्त शास्त्र निहं सुने। संतित होय न तेही गुने॥१॥
पुष्पवती जो नारी होय। श्री जिन मिन्दर पहुंचे सोय॥
अपनो धरम गमावै जोय। संतित मुख देखै निहं कोय॥॥
जो पशु पंछी जीव अपार। तिनकी दया न कीनी सार॥
पूजे जाय कुदेवन पाय। यातेँ पुत्र विहूने थाय॥३॥
दोहा।

बहुत पाप हमने किये, सो वरने मुनिराय। जातें कटें कलंक सब, सो गुरु कही उपाय।। चौपाई।

प्रथम एक जिन मन्दिर करो। तापर कनक कलश विस्तरो।। अहण ध्वजा चहुंदिशि फरहरो। छत्र चमर सिंहासन करो॥१॥ बांधो तौरण बन्धनवार। मंगल द्रव्य आदि भ्रंगार॥ पुनि चौबीसों विम्ब धराय। रतन रूप्य कलधौत कराय॥श॥

करौ प्रतिष्ठा मनवचकाय। भक्ति सहित चव संघ बुलाय।। चार दान दीजे सुख दाय। इहि विधिसों सब पातक जाय।।३।।

इसके सिवाय इतना और करो कि सोने वा चांदी अथवा कांसे की थाली में श्री भक्तामरजी का नवमा कान्य केशर चन्दन से लिखो और उसे पानी में धोकर बड़े श्रेम पूर्वक पी लिया करो।

वन विहारी मुनिराज तो विहार कर गये और राजा रानी ने घर आकर वैसा ही किया। पुण्य की जड़ पाताल तक रहती है रानी हेमब्रह्मश्री के गर्भ में चालक आया, नव महीने उपरान्त माता पिता को हर्ष दायक पुत्र हुआ।

मक्तामर के मन्त्रों का ऐसा ही अचिन्त्य प्रभाव है।

नात्यद्भुतं भुवनभूषण भृतनाथ । भूतैर्गुणभुवि भवंतमभिष्टुवन्तः । तुल्या भवन्ति भवतो नतु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति ॥१०॥

आह्वर्य क्या भुवनरहा, गले गुणोंसे, तेरी किये स्तुति बने तुमसे मनुष्य। क्या काम है जगतमें उन मालिकोंका, जो आत्म-तुत्य न करें निज आश्रितोंको॥१०॥

भावार्थ—हे जगतके भूषण रूप भगवन् ! संसारमें आपके सत्य और महान गुणोंकी स्तुति करने वाले मनुष्य आप ही के समान हो जाते हैं सो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है । क्योंकि जो कोई स्वामी अपने आश्रित पुरुपका विभूतिके द्वारा अपने समान नहीं करता है तो उसके स्वामीपनेसे क्या लाभ है ? अर्थात कुछ भी नहीं।



१० ऋदि—ओं हीं अहं णमो सयंवुद्धीण। मंत्र-जन्म सध्या-नतो जन्मतो वा मनोत्कर्पभृतावादि-नोर्यानाक्षान्तामावे प्रत्यक्षा बुद्धान्मनो ओं हों हु. हां हीं श्रां शृशः सिद्ध-बुद्धकृताओं भव मव वषट् सम्पूर्ण स्वाहा।

विधि - उक्त ऋदि मत्र की आराधना से तथा यंत्र पासमें रखनेसे कुत्तेका विष उतरत्ता है और नमककी ७ टलो छेकर प्रत्येक को १०८ वार मत्र कर खाने से कुत्तेके विषका असर नहीं होता । धूप कुंदरु की हो । ७ या १० दिन तक १०८ वार जपना चाहिये।

#### श्रीदत्त वैश्य की कथा

पूर्व वंगाल में सुभद्रा नाम की महानगरी थी, वहां एक श्रीदत्त नामक वैश्य रहता था, वह धनके अभावमें दिरद्री था। एक दिन सकल संजयधारी मुनिराज आहार के लिये उस नगर में पधारे, वहांके राजा नरवाहनने मक्ति पूर्वक आहार दिया, मिन महाराज आहार करके जा रहे थे कि उस श्रीदत्त नामके वैश्य ने उन महात्माजी के चरण पकड़ लिये और कहने लगा—

चौ०--मैं परदेश फिर्यों चिरकाल। द्रव्य हेतु भटक्यो वेहाल।।
पंथ माहि मोकों भय लगे। देहु मंत्र जासों भय भगे॥१॥
तब उन कृपालु मुनिराज ने सर्व भयभंजन १० वां काव्य
उसे सिखा दिया और विहार कर गये।

श्रीदत्त विणक मंडली समेत परदेशको जा रहा था कि--चौ॰-चलत पंथ भूली वह जाय। परौ भयानक बनमें आय।।
एक सिंह तहं पहुंची जाय। श्रुधित महा बहु विधि विल्लाय।।
गरजै शब्द करें विकरार। गजगनकी मद मंजर हार।।
जम सम आवत देखी जवै। विह्वल भगे सकल जन तवै॥२॥
सुमरो काव्य मन्त्र तिहि वार। श्री जिनवर आदीश्वर सार॥
सुमरत सिंह भगौ ततकाल। जिन में नाश भयो वह शाल॥३॥
संकट तो कट गया परन्तु वे लोग रास्ता भूल गये और बड़े ही
आकुलित हुए। तब श्रीदत्तने पुनः मंत्र स्मरण किया और उसके
प्रभावसे एक जिन चैत्यालय दिखाई दिया उसकी ओर चलते
चलते ठिकाने लग गये, वहां पहुंचकर भावपूर्वक जिन

चैत्यालय के पास में एक जोगी बैठा हुआ था सो इन्हें देखकर वह कहने लगा।

जोगी—तुम कौन हो ? क्यों और कहां से आये हो ? श्रीदत्त—मैं सुमद्रनगर निवासी श्रीदत्त नाम का वैश्य हूँ। दारिद्रजन्य दुःखसे दुःखित, धन की खोजमें निकला हूँ। जोगी—यहां थोड़ी दूर रसकूप है, उस रस की ताँवे पर डालने से वह कंचन हो जाता है। तू चल उसमें से हम रस निकलमा देंगे और बरावर बांट लेंगे।

श्रीदत्त — अच्छा महाराज चिलये। (दोनों जाते हैं)
जोगी ने एक चौकी पर बैठा के चारों कोनों पर रस्ती
बांध के और साथ में रीती तुम्बी दे के श्रीदत्त को कुए में
उतार दिया। तुम्बी भरकर श्रीदत्त ने खींचने को कहा और
जोगी ने तुम्बी खींच ली। परचात दूसरी तुम्बी लटका के
जोगी ने आवाज दी कि एक तुम्बी और आने दो श्रीदत्त ने
बह भी भर दी। परचात चौकी पर श्रीदत्त को बैठा के खींचता
जाता है और आप विचारता है कि आधा रस इसे देना पड़ेगा
इसलिये रस्तियां काट के जोगी रफुचकर हो गया और वेचारा
श्रीदत्त धड़ाम से कुए में गिर पड़ा।

विपत्ति के मारे श्रीदत्त ने कान्य का जाप करके देवी का स्मरण किया। तत्काल देवी दौड़ी आई और श्रीदत्त को उस महाकूप से निकाल कुर बड़े सन्मान के साथ बहुतसा द्रव्य देकर घर को बिदा किया और आप देव लोक को चली गई।

दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः ।

## पीत्वा पयःशशिकरद्युति दुग्धसिन्धोः क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्॥१९॥

भत्यन्त सुन्दर विमो तुमको विलोक भन्यत्र आंख लगती नहि मानवो की। क्षीराव्धिका मधुर सुन्दर वारि पीके, पीना चहे जलधिका जल कौन खारा ॥११॥

भावार्थ—हे भगवान। टिमकार वर्जित नेत्रोंसे सदा देखने योग्य ऐसे आपको देखकर मनुष्योंके नेत्र अन्य देवों मे संतोषित नहीं होते हैं। क्यों कि ऐसा कौन पुरुप है जो चन्द्रकिरण समान उज्ज्वल ऐसे श्रीरसमुद्रका जल पीनेपर फिर समुद्र के खारे पानीकी इच्छा करेगा।



११ ऋदि-ओं हीं अहं णमो पत्ते-यवुद्धीणं। मत्र—ओं हीं श्री क्ली श्री श्री कुम-तिनिवारिण्ये महा-मायाये नमः स्वाहा

विधि स्नाम करके पवित्र वस्त्र पिहरे और दीप, धूप, नैवेश, फळ लिये प्रसन्न चित्तसे खड़े रहकर सफेंद

मालासे १०८ वार जपने से और यन्त्र पास रखने से जिसे बुलानेकी इच्छा हो वह आ सकता है। लाल मालासे २१ दिन तक प्रतिदिन १०८ वार जपने से भी उपर्युक्त फल होता है। इस विधिमें धूप कुंदरूकी होना चाहिये।

### रीजपुत्र तुरंग की कथा

जिस समय की यह कथा है उस समय रतनावती पुरी में राजा रुद्रसेन राज्य करते थे उनकी प्राण प्यारी भार्यो का नाम सुधर्मा था। उनके एक पुत्र था उसका नाम तुरंगकुमार था।

प्रिय तुरंगकुमार ने काबेरी नदी के किनारे एक अति रमणीक वगीचा बनवाया था। उसकी मनीहर क्यारियाँ, इरे हरे अंकर, रंगविरंगे फूल और स्वादिष्ट फल, नन्दन बन की समता करते थे जहां तहां विश्राम भूमि और चित्रशालाएं कुबेर की कुति का दिग्दर्शन कराती थीं। यह सब था परन्तु 'सौ गुन पै इक औगुन फीको' नाली बात थी वह यह कि उस बाग में जो बावडी थी उसका पानी बहुत ही खारा था मानो उसका झरना सीधा 'लवण सम्रद्र' से ही लग रहा था। उन्होंने मंत्र, जंत्र, तंत्र, होम, आराधन आदि अनेक उपचार किये किन्तु सफलता नहीं हुई। विचारे तुरंगकुमार को इस बात का बड़ा ही दुःख रहता था और दिन रात इसी चिन्तासे चिन्तित रहते थे। पुत्र की इस चिन्ता से महाराज रुद्रसेन और उनकी शील धुरन्धर भार्या सुधर्मा सती को अहो रात्रि बड़ा खटका लगा रहता था। एक दिन वे स्वामी चन्द्र कीर्ति धुनि की बन्दना की गये।

अिं अिं अब्रिक्त अविष्य स्थान स्थान

धरम बुद्धि मुनिराय, दई भूपालको ॥ समाधान सब पूछि, सो बाल गुपालको ॥ १ ॥ पुनि मुनिनायक धर्म, अमोल बखानियो । शिव मुखदायक धर्म, दसौँ बिधि जानियो ॥ पालो शक्ति प्रमान, सुनिहचौ राखहीं । सुनै बैन भूपाल, मुनीसुर भाखहीं ॥ २ ॥

मुनिराज का भर्मो पदेश समाप्त हो जाने के अनन्तर राजा कदसेन ने प्रार्थना की:-

राजा-- चौपाई

मो सुत एक वावरी करी। सो निकरी खारे जल भरी॥ कोटि उपाय वादि ही गयो। वाको जल मीठो नहिं भयो॥१॥ ज्यन्तर यच्छ मनाये घने। देवी दानव पितर दासने॥ अव स्वामी उपदेश कराव। जातें जल मीठो है जाव॥२॥

म्रुनि— चौपाई-

प्रथमहिं जिन स्नान कराय। पंचामृत की धार दिवाय॥ पंच कल्या कंचन के करो। ते वाही जल सेती भरौ॥१॥ ते जिन ऊपर ढारौ आय आनन्द मंगल हर्ष बढ़ाय॥ मुनिवर साधु मिले जो कोय। अति आदर सों ल्यावहु सोय। २। सो ही जल सों पाक करेहु। सो मुनिवर के अग्र धरेहु॥ सो वह जल मुनिके परसाद। छिनमें आवै अमृत स्वाद। ३॥ राजा रुद्रसेन मुनिराजको नमस्कार करके घर पर चले आये

और उनकी आज्ञानुसार चलने लगे, एक दिन सकल संयमी मुनि आहार को पधारे सो मिक्क पूर्वक निरन्तराय आहार के अनन्तर मुनिराज ने बावड़ीके पास खड़े होकर श्री मक्तामरजी का ११ वां काव्य पढ़ा जिसके प्रभाव से बावड़ी का जल मिष्ट और स्वादिष्ट हो गया मानो 'छीरसागर' ही भर रहा है।

मुनिराज ने तुरंगकुमार को भी इस मन्त्र की विधि बतला दी जिसको उसने साहस पूर्वक आराधन किया तो बनदेवी ने प्रगट होकर कहा कि हे वत्स! तेरी क्या इच्छा है ? तुरंग-कुमार ने कहा मेरी बावड़ी का पानी मीठा बना रहे, देवी एवमस्तु कहके अन्तर्धान हो गई।

सारांश मन्त्र के प्रसाद से विष भी अमृत हो जाता है।
फिर पानी का मीठा हो जाना तो एक साधारण बात है।
यै: शांतरांगरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं
निर्मापित स्त्रिभुवनकललाममूत।
तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां,
यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति ॥१२॥

जो शान्तिक सुपरमाणु प्रमो । तन्त्रमें तेरे लगे, जगतमें उतने वही थे। सौन्दर्यसार,जगदीश्वर, चित्तहर्ता, तेरे समीन इससे नहिं रूप कोई।।१२॥

भावार्थ...हे त्रैलोक्य शिरोमणि भगवान ! जिन शान्त भावोंकी छायारूप परमाणुओं से आप रचे गये हैं, वे परमाणु उतने ही थे। इयोंकि आपके समान रूप पृथ्वी सें दूसरा नहीं है।

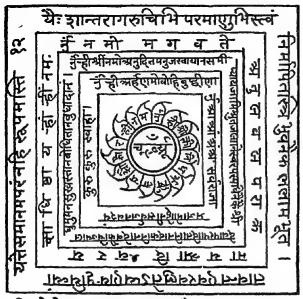

१२ ऋदि'''ॐ अहं णमो हीं वोहिबुद्धीणं। मंत्र-ऑ आं अः भः सर्व राजा-प्रजा मोहिनी सर्व जनवस्यं কুচকু চ্ खादा। विधि-यन्त्र पास और रखने 906 वार उक्त मंत्र द्वारा तेल मंत्रित हाथी करके को

पिलाने से उसका मद उतर जाता है। ४२ दिन तक प्रतिदिन १००० जाप लाल मालासे करना चाहिये और धूप दशांगो हो।

### मंत्री पुत्र महीचन्द्की कथा

अहल्य। पुर नगर में राजा कुमारपाल रहते थे, उनके राज्य मन्त्री का नाम विलासचन्द्र था, मन्त्रीजी के पुत्र का नाम महीचन्द्र था। प्रिय महीचन्द्र की एक वैश्य पुत्र के साथ बडी गहरी मित्रता थो, एक दिन इन दोनों ने वन में विराजे हुए मुनि महाराज के दर्शन किये और प्रार्थना की—

चौ॰--जो स्वामी तुम कृपा करेहु। अद्भुत मन्त्र हमें इक देहु॥ जातें कौतुक होय अपार। जैन घरम परकाशन हार॥ मुनि--तब मुनि कहें सुना हो बच्छ। भक्तामरका मन्त्र प्रतच्छ॥ सो तुम साधो मन बचकाय। मन बांछित पूरन सुखदाय॥

कृपालु मुनीकार ने, श्रीभक्तामरजीका बारहवाँ कान्य विधि समेत दोनों को सिखा दिया। विणक पुत्र तो मात्र सीख के ही रह गया परन्तु मन्त्री पुत्र महीचन्द्र ने ७ दिन तक मंत्र की आराधना की तब महादेवी प्रगट हुई और कहने लगी। देवी— चौपाई

मांग मांग जो इच्छा होय। कौन काज आकर्षी मोय १ जनम तनों तेरो दुख हरों। कहै काज सो बेगहिं करों।। मन्त्री पुत्र— दोहा

> - जैन धरम जातें बढ़ें, बढ़ें दया को अंग। ऐसो वर मोहि दीजिये, वचन न होवें मंग।।

देवी तो आशीर्वाद देके चली गई और जब मन्त्री पुत्र गया तो देखता क्या है कि उसके घर पर कामधेनु (गाय) खड़ी हुई है। लोग देखकर आक्चर्य करने लगे तब देवी ने अगट होकर कहा—

नौ०--याको पय सींचो जहां जाय। देव करें तहँ कौतुक आय॥ मन बांछित सब पूरन करै। रिद्धि सिद्धि नव निधि आचरै॥

इसकी मन्त्रीपुत्र ने प्रशिक्षा की और कामधेतु का थोड़ासा दूध निकाल के मिट्टी के घड़ेपर छोड़ दिया तो वह तत्काल सोने का हो गया। फिर चमत्कार दिखाने के लिये वही दूध अपने घर के चौके में डाल दिया तो मांति मांति के पकवान तैयोर हो गये, हजारों स्त्री पुरुषों को जिमाया पर अण्डार मरपूर ही रहा। जब यह समाचार राजा कुमारपाल ने सुने तब उन्होंने मंत्री पुत्रको बड़े प्यार से बुलाया और अपनी श्रीमती रानी सरूपा के पास भेज दिया। महारानी ने प्रिय मन्त्री पुत्र पर बड़ा स्नेह जनाया और कहा---

रानी'''

चौपाई।

मेरी कुक्ष पुत्र निहं होय। मोसों वांभ कहें सव कोय।।
जो यह इच्छा पूरन करों। तो जगमें बहुजस विस्तरों॥
मंत्रीपुत्र—मिथ्या धरम छोड़ तुम देव। जैन धरमकी कीजै सेव॥
श्रावकत्रत पुनि लेहु बनाय। जामें जीव द्या अधिकाय॥
राजा और रानी ने बड़ी मिक्त और विश्वास पूर्वक जैन
धर्म अंगीकार-किया।

चौ॰.. तव मन्त्री सुत कैसी कियो। देवीको आकर्षण लियौ॥
रानी कुछ सुगर्भित हियौ। रानी नृप आनिन्दित हियौ॥
सुखसों वीत गये नव मास। जन्न्यौ सुत सौभयौ हुलास॥
दिन दिन बाल बढ़ै ज्यौ चन्द। मातुपिता मन होय आनंद॥
बड़ो भयो विद्या पढ़ गयो। जिनमत धीर धुरन्धर भयौ॥
दोहा—जो कोऊ याकौं पढ़ै, और सुनै दें कान।
सकल सिद्धि ताकौं मिले, अजर अमर पद थान॥

वक्त्रं क्व ते सुरनरोरगनेत्रहारि निःशेष निर्जितजगत्त्रितयोपमानम् । बिम्बं कलंकमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डपलाशकल्पम् ।१३। तेरा कहां मुख सुरादिक नेत्ररम्य, सर्वीपमान-विजयी जगदीश नाथ।
त्योंही कलंकित कहां वह चन्द्र-विम्ब, जो हो पड़े दिवसमें युतिहीन फीका ॥१३॥
भावार्थ--हे नाथ! देव मनुष्य और नागेन्द्रों के नेत्रोंको हरण
करनेवाला, और तीन लोककी उपमाएं कमल, चन्द्रमा, दर्पण आदिको
जीतनेवाला कहां तो आपका मुख, और कलंक से मिलन चन्द्र मंडल.
जो दिनको लेवलेके पत्ते के समान सफेद हो जाता है। सारांश! सदा
प्रकाशमान और निष्कलंक आपके मुखको चन्द्रमाकी उपमा नहीं दी
जा सकती।



१३ ऋदि—ओं ही अहं णमो ऋजुमदीणं।

मंत्र—ओं हीं श्री हं सः हीं हां ही दूर्वा हीं हीं दः मोहिनी सर्वजनवर्श्य कुरु कुरु स्वाहा।

विधि--यंत्र पास रखने और ७ कां-करी छेकर प्रत्येक को १०८ वार

मिन्त्रितकर चारों ओर फेंकने से चोर, चोरी नहीं करने पाते और रास्ते में किसी प्रकारका भय नहीं रहता। पीली मालासे ७ दिनतक प्रति दिन १००० जाप करना चाहिये। धूप कुन्दरू की हो,पृथ्वीपर सोना और एक भुक्ति करना चाहिये।

श्रीसुमितिचन्द्र मन्त्रीकी कथा अंग देश में चम्पावती नाम की नगरी थी वहां कर्ण नाम के राजा राज्य करते थे उनकी रूपवती स्त्री का नाम विश्वना-वती था वह महा मिथ्यातिनी और कुशीलनी थी।

एक दिन कपाली नाम का जोगी रानी के पास आया तब रानी ने बड़ी विनय के साथ उससे कहा—

रानी- चौपाई।

दो पिशाचिनी विद्या मोय। तौ मैं सतगुरु मानों तोय।। जोगी—पहिले दीजे मधु की घार। पुनि महिषा कीजे संघार।। पहिली रजस्वलाको वस्त्र। कर त्रिशूल ले बैठे तत्र।। भूमि मसान अमावस रात। मंत्र पढ़े इकलख इह भाति।। माला गरें हाड़की लेय। होमे मास जीव बलि देय।। मनशंका न करें कल्ल दक्ष। तब पिशाचिनी होय प्रतच्छ।।

इस प्रकार की विधि समेत पिशाचिनी विद्या, रानी को सिखाके बिदा मांग कर गया और रानीने एक महीने पर्यन्त चेष्टा करके पिशाचिनी देवीको वशमें कर लिया।

चम्पावती नरेश के दरवार में सुमित नामके मंत्री थे वे वास्तिविक सुमित ही थे, वे सच्चे जैनधर्मी सद्ग्रहस्थ थे, एक दिन राजाने राज्य समा में धार्मिक चर्चा छेड़ दी तब मन्त्री जीने कहा—

मन्त्री-- चौपाई।

मन्त्री कहै सुनो हो राय। धर्म मूल करुणा ठहराय।। सब धर्मनकौ करुणा मूले। हिंसा सकल पाप अनुकूल।।१॥ ज्यों जहाज बिन उद्धिन तरै। त्यों करुणा विन धरम न धरै।। भूपन में चक्रेसुर जेम। सब धरमों में करुणा तेम।।२॥

जैन धरम उत्ताम जग मांहि। यामें संशय कीजे नाहिं॥ जैन शास्त्र के बिन अभ्यास। धर्म न क्यों हू आवै पास॥३॥ राजा— दोहा।

> तव राजा उत्तर दियो, वृथा कही यह बात। वैष्णव धर्म जगत में, है उत्तम विख्यात ॥ १॥ जो नर विष्णू को भजे, पंडित पूड्य कहाय। विष्णु जोति जगमें जगे, विष्णु लोककों जाय॥२॥

इतना कहके राजा दरबार से उठ गये, वे बड़े ही क्रोधित चित्त थे। राजाकी ऐसीं क्वित दृष्टि देख रानीने कारण पूछा।

काहे प्रभु दिलगीर, सो मोहि बताइये। विन बोले महाराज, न मनकी पाइये।। राजा—मंत्री है अति नीच, सुबुधि मद धारिकें। पोषे अपनो धरम, हमारो टारिकें।। १।।

रानी— सोरठा।

हे राजन के राय, मनमें खेद न कीजिये। अवही देहं दिखाय, मेरे गर्व प्रहारिनी।। वह झटसे स्मशान में गई और पिशाचिनी को चितारा तो वह तत्काल प्रकट हो आई।

रानी— चौबोला।
ए माता सेना सब अपनी, लीजे बेग बुलाई।
इमरो शत्रु सुमति मंत्री है, ताहि विदारो जाई।।

चक सहस बहु भूत-प्रेत संग, लेहु दुष्ट अति माई। शब्द करें जो भीम भयंकर, सुमति मंत्रि घर जाई॥१॥

तब वह पिशाचिनी और उसके साथी वड़ा रौद्ररूप करके त्रिश्रूल, गदा, चक्र आदि लेकर सुमित मंत्री पर दौड़े गये और नाना विक्रियाएं करके डरवाया तब उस विद्वानने श्रीमक्तामरजी का १३ वां काव्य आराधन किया जिससे रोहिनी देवीने प्रगट होकर पिशाचिनी आदिको पकड़ कर बाँध लिया और प्राण लेनेको तत्पर हुई, पीछे कृपालु सुमितिके कहनेसे छोड़ दिया और देव लोकको सिधारी।

# सम्पूर्ण मण्डलशाङ्ककलाकलाप-शुभ्रा ग्रणास्त्रिभवनं तव लंघयन्ति । ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयतिसंचरतो यथेष्टं॥१४॥

अत्यन्त सुन्दर कलानिधिकी कलासे, तेरे मनोज्ञ गुण नाथ फिरें जगों में। है आसरा त्रिजगदी स्वरका जिन्होंको रोके उन्हें त्रिजगमें फिरते न कोई ॥१४॥

भावार्थ—हे त्रिलोकीनाथ ! पूर्णमासीके चन्द्र कलाओं के समान-उज्ज्वल एसे आपके गुण तीन लोकमें ज्याप्त है । क्योंकि जो आप जैसे स्वामीका आश्रय प्राप्त है उन्हें खेच्छानुसार विचरने से कौन रोक सकता है ? साराश ! जिन गुणोंने आपका आश्रय पा लिया है -उन्हीं से त्रैलोक ज्याप्त है ।

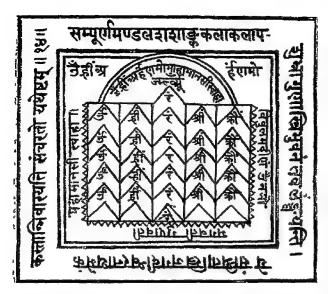

१४ऋद्धिं—ॐ हीं अहं णमो विपुल मदीणं। मंत्र—ॐ नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा विधि—यन्त्र पास में रखने और ७ कंकरी लेकर प्रत्येक को २१ बार मत्र कर चारों ओर फेंकने से व्याधि

शत्रु आदिका मय मिट जाता है छक्ष्मीकी प्राप्ति होती है वायु रोग नष्ट होता है।

# चित्रं किमत्र यदिते त्रिदशाङ्गनाभि-नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम्। कल्पान्तकालमस्ता चलिताचलेन, किंमन्दराद्विशिखरं चलितं कदाचित्।१५।

देवांगना हर सकीं मनको न तेरे, आरचर्य नाथ, इसमें कुछ भी नहीं है। कल्पांतके पवनसे उड़ते पहाड़ पै मन्दराद्रि हिल्ला तक है कभी क्या ॥१५॥

भावार्थ—हे मगवान ! देवांगनाओं के द्वारा यदि आपका चित्त किंचित भी चंचल नहीं हुआ तो इसमें क्या आश्चर्य है ? क्योंकि कम्पित किये हैं पर्वत जिसने ऐसे प्रलयकालके पवनसे क्या सुमेरू पर्वत का शिखर हिल सकता है ? कभी नहीं !

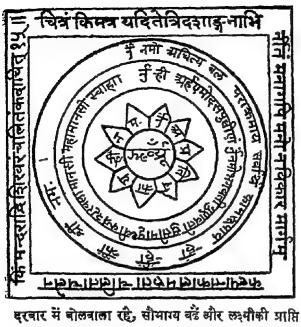

৭৭ ऋद्धि—ॐ अह णमो दशपुन्बीण। मंत्र---ॐ णमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी वज् मनसी श्रृं खला महा मानसी स्वाहा। विधि-यंत्र पास रखने और मन्त्र द्वारा २१ बार तेल मन्त्र कर मुखपर लगाने से राज

हरवार में बोलवाला रहे, सौभाग्य वहें और लक्ष्मीकी प्राप्ति होवे। चौदह दिन तक प्रतिदिन लाल माला द्वारा १००० जाप करना, दशांग धूप टेना और एक भुक्ति करना चाहिये।

#### महारानी कल्यानीकी कथा।

केतपुर नगर के राजा की स्त्रीका नाम कल्याणी था, वह चड़ी धर्मात्मा और सच्चरित्र रानी थी जिन पूजा और मक्तामर पाठ उसका नित्य कार्य था।

चौपाई—एक दिवस यह कारन भयौ। राजा वन क्रीड़ा कों गयौ॥ किलोल कामिनी गोली भखी। भक्ष अभक्ष कळू नांहं लखी।।१॥ खातहिं काम व्यापियौ ताहि। सकल विचार विसरिगौ वाहि॥ सांक भई आयो घर मांहि। काम अंघ सूक्षे कळ न'हिं॥२॥ जोग अजोग चित्त नहीं घरी। चम्पा बांदी सों रित करी। रानी देखि कही मन माहिं। यह कुछीनके छक्षण नाहिं॥३॥ राजा की ऐसी ओछी दृत्ति देख महारानी कल्याणी बड़ी ही चिन्तामें पड़ गयी थीं, संसार और विषय भोग उन्हें विरस्त भासने छगे थे।

चौपाई—इतनेमें कामातुर राय। छाग्यो रानी छेन बुछाय॥ काम केछि क्रीड़ाके हेतु। फिर रानी तब उत्तर देत।।१॥ राजा कीजे कोटि उपाय। मैं क्रीड़ा करवे की नाय॥ तुम्हरी क्रिया देखिके डरौं। मैं अब तुम्हरी संगन करौं॥२॥

राजा—तव फिर राजा कही विचार। क्यों नहिं आवत हो वरनार॥ आज कहा रिस उपजी तोय। क्यों नहिं अंग लगावत मोय॥ रानी—हम सों कीड़ा नहिं कह चली। तुमहि जोग है चम्पा मली॥ धर्म किया करि हीन जो होय। तासों संगति करों न कोय॥

केतकपुर नरेशके चित्तमें विवेककी मात्रा थोड़ी तो थी ही, आपने कुपित होकर सिपाहियों को आज्ञा दे दी कि रानी कल्यानी को विकट बनके कुए में ढकेल आओ, तब सिपाहियों ने वैसा ही किया। उस पवित्र चरित्रा कल्याणी बाईने श्री मक्तामरजी के १४ और १५ वें युगल कान्यकी आराधना की जिसके प्रसादसे जंभा देवी प्रगट हुई।

सोरठा—सुमरत जंभा आय, सिंहासन रचि हेमकौ। रानीकौँ बैठाय, आपुन कीन्हीं आरती ॥१॥ जब राजाको खंबर लगी तब वे वहां दौड़े गये और

कहने लगे--

चौपाई—में मरनेकों डारी याह। को मारै प्रमु राखे ताह॥
देवी—एरे दुष्ट किया करि हीन। अति मित मंद दुद्धि करि छीन॥
तेरे नहीं विवेक विचार। डारी निज तिय कूप मंभार॥
यह सुमरत है मंत्र महंत। जाके वशमें देव अनन्त॥
संजम शील धरें गुन भरी। गुन मंगल की वेली खरी॥
राजा—तव राजा लाग्यो पल्लतान। मोकों माता भयो न ज्ञान॥
वहुत वात कहिये कहं तोहि। अब तू मातु क्षमाकर मोहि॥

निदान राजाने अपना दुश्चरित्र छोड़ दिया और श्रावकके त्रत अंगीकार किये जंगा देवी स्वर्ग लोकको चली गई और महारानीने अर्जिकाके त्रत लिये और आयुक्ते अन्तमें समाधि-पूर्वक-शरीर-छोड़कर स्वर्गको सिधारी।

# निर्धूमवर्तिस्पवर्जितैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः॥

बत्ती नहीं, निह धुआँ निह तैलपूर, भारी हवा तक नहीं सकती बुम्हा है। सारे त्रिलोक विच है करता उजेला, उत्कृष्ट दीपक विभी, स्तिकारि तु है।।१६॥

भावार्थ—हे नाथ ! आप त्रैलोकको प्रकाशित करनेवाले अद्वितीय और विचित्र दीपक हो जिसको न बत्ती चाहना पड़ती है न तेल,परन्तु बड़े वड़े पर्वतोंको हिलाने वाली हवाके मोकोंसे भी नहीं बुक्त सकता ।

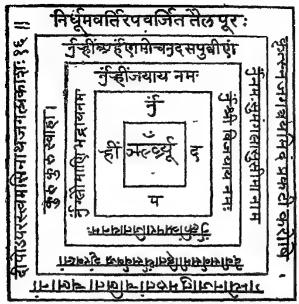

ऋद्धि--ऑ हीं अहै णमी चव-दश पुव्वीणं। मंत्र—ऑ णमो **सुसीमा** मंगला सर्व नोम देवी समीहितार्थ वज् श्र खलां কুচ্ स्वाहा! विधि--यंत्र पास दरवार राज

जानेसे प्रतिपक्षीकी हार होती है। शत्रुका भय नहीं रहता। ९ दिन तक प्रतिदिन १००० जाप हरे रंगकी माला द्वारा जपना और धूप कुन्दरू की देना चाहिये।

## क्षेमंकर कुमार की कथा

मंडपपुर नगर में राजा महीचन्द्र राज्य करते थे उनकी सोम वदनी भार्या का नाम सोमश्री था। उभय दम्पत्ति के दाम्पत्य प्रेमसे उनके मित्रा बाई नामकी एक कन्या हुई थी।

जब वह ७ बरस की हुई तब श्रीमती नाम की अजिकाके पास लौकिक और धार्मिक शिक्षा आरम्भ करा दी थी। उस विनयवती कन्या ने उस सञ्चरित्र गुरानी के पास अनेक प्रतिज्ञाओं के सिवाय यह भी आखड़ी ली थी कि रतमई जिन प्रतिमा के दर्शन किये बिना अन्न जल प्रहण न करूंगी। जब उनकी मनोहरी कन्या १६ वर्ष की हो गई तब एक दिन रानी सोमश्री ने अपने स्वामी से मौका पाकर कहा---- चौपाई—पुत्री भई व्याहके जोग। याको की जे ग्रुम संजोग।।

तव राजा महीचन्द्र ने पुरोहित को बुला कर कहा कि बाई के लिये सुन्दर घर बर की खोज करो। पुरोहित जहां तहां विचरता कुन्दपुरमें पहुंचा बहां सेठ क्षेमपाल के यहां क्षेमंकर नाम का पुत्र था।

चौ०—विद्या विषे सकळ परवीन । रूप कला मनमथ वश कीन ॥

बुद्धि विवेक कला विज्ञान । सकळ गुननकरि परमनिधान ॥

राज द्वार महिमा तसु घनी । पण्डित लोग गिने शिरोमनी ॥

पंचन मध्य सभा सिंगार । मंत्र जंत्र साथ शुभसार ॥२॥

भक्तामर में अति लव लीन । पठन पठावन में तल्लीन ॥

विद्या ज्ञान प्रकाशन शूर । परमारथ पथ करुणा पूर ॥३॥

अधिक लिखने से क्या सर्व गुण सम्पन्न चिरंजीव क्षेमंकर के साथ मित्रा वाईकी सगाई करके पुरोहितजी घर को लौट गये। दोनों ओर से विवाह की तैयारियां होने लग गई और सेठ क्षेमपाल बड़े ठाठसे सज-धजकर बरात ले गये। दोहा—--व्याह भयो अति प्रीतिसों, कीन्हीं बिदा बरात। गये गेह अपने सबै, आनन्द उर न समात।

चौ०-घर भीतर जब दुछहिन जाय, ना जछ पिये अन्त नहिं खाय।
छागे करन सकछ उपचार, यह कुछ दोष देव अनुराग।।
सासू-जौन भांति भोजन तुम करो, सो विधि सकछ हमें उच्चरो।

बहू-पार्श्वनाथ के दर्शन करों, तब मैं अन्न पान आदरों। सासू—यामें बहू कहै तु कहा, प्रतिमा है घर भीतर महा। उठकर मुख घोवहु तुम बाल, दर्शन जाय करी ततकाल।। बहू-रतन बिम्ब मैं देखों जबै, भोजन पान आचरों तबै। क़ुदु०—सब परिवार मनावे ताह, रतन बिम्ब कहुं देखे नाह। इह हठ छांड़ि बहू तुम देुड, जाय देवालय दरशन लेड। बहू-हाथ जोड़ि व्रत लियो महन्त, सीख दई गुरु देव सिद्धान्त। क्यों न प्रान अबहु कढ़ि जाय, तौहू व्रत छोड़न की नाहि॥ क्षेमंकर-इतने में क्षेमंकर आय, तिन छीनों जोगासन जाय। निधूमवर्ति काव्य मुख पढ़ौ, अतिशय तेज अखंडित बढ़ौ ॥१॥ सगरी रैन बीत जब गई, चतुरभुजी त्व प्रगटते भई। चार भुजा सोहे तसु अंग, महा जोति फैछी सरवंग ॥२॥ देवी—क्यों आराधी मोकों बाल, कारण होय कहो तत्काल। इच्छा होय सो पूरन करों, मनमें तनिक न संशय धरो ॥३॥ क्षेमं-पार्श्वनाथ प्रतिमा सणि मई, ताकी नारि प्रतिज्ञा छई। जब देखे ऐसो जिन राज, तब वह प्रहण करै जल नाज।। पश्चात् वह देवी रलद्वीप को गई और वहां से रलविश्व लेकर आई, सबने विनय पूर्वक मन्दिरजी में पधराये बाई ने भक्तिपूर्वक जिन-दश्रेंन करके भोजन पान किया, देवी निज स्थानको चली गई और विद्वान सेठ शोमंकर अपनी पत्नीं समेत सुख से रहने लगे।

नास्तं कदाचिद्वपयासि न राहुगम्यः स्पष्टी करोषि सहसायुगपज्जगन्ति।

# नाम्मोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके।

तू हो न अस्त, तुमको गहना न राहु, पाते प्रकाश तुमसे जग एक साथ। तेरा प्रमाव स्कना नहि बादलों से, तू सूर्यसे अधिक है महिमानिधान॥१७॥

भावार्थ—हे मुनीन्द्र। आप ऐसे विलक्षण सूर्य हैं जो न तो कभी अस्त होता है, न राहुसे प्रसा जाता है, न वादलोंसे आच्छादित होता है और एक क्षणमें समस्त संसारको प्रकाशित करता है।



१७—ऋदिः—ऑ हीं अहं णमो अद्वांग महा निमित्त कुशलाण ।

मन्त्र—ऑ णमो
णिम जण अहे
महे क्षुद्र विघटे
क्षुद्र पीडा जटर पीडा
भंजय भज्य सर्व
पीडा उर्व रोग
निवारण कुरु कुरु
स्वाहा।

विधि-यन्त्र पास

रखने और अछूना पानी मन्त्र द्वारा २१ बार मन्त्रित कर पिलाने से पेटकी असाध्य पीड़ा तथा वायु ग्रल गोला आदि सभी 'रोग मिटते हैं। ७ दिन तक प्रतिदिन १००० जाप सफेद माला द्वारा ज<u>पना</u> और धूप चन्दन् की देना चाहिये।

## बाई कल्याणश्री की कथा

कुमकुम देश में चक्रेशपुर नामका नगर था वहां के राजा नरसिंह और रानी रतनावती के एक पुत्र हुआ उसका नाम रतनशेखर रखा।

चौठ पोड़श बरस भयों जब बाल, काम कला उपजी तिहिंकाल। जित तिति निकसि तमासे जाय, परितय निरिष्त रहे जुलुभाय। रिसक कथा नित सुनै सुभाय, तिय श्रुंगार महा सुख पाय। वह सुशील यह कामी अंग, भयो केर बदरी× को संग। जब चक्रेशपुर नरेशको पुत्र की काम जागृति प्रतीत होने लगी तब उन्होंने रतनशेखर का विवाह कल्याणश्री नामकी राजकन्याके साथ कर दिया। वह कन्या महाशीलवान मानों धमकी अवतार ही थी, परन्तु रतनशेखर महा दुराचारी और नीच बुत्ति का था।

्रितन्शेखर की ऐसी क्वटिल परिणति देखकर एक दिन कल्याणश्री ने कहा---

चौं - सुनी कृत्त इक मेरी बात, जासों सुजस होय विख्यात। धर्महीन नर मूरख जोय, पर तियसों रित माने सोय॥ धर्मनीत जाको न सुहाय, अन्तकाल मर दुरगित जाय। ज्ञानवंत ! इतनी अब करो, शील अणुव्रत निहचें धरो।

रतनशेखर— अडिक्क छन्द

राज सम्पदा रिद्धि, सुमाग न पाइये। कीजे सुख संसार, न ताहि गुमाइये।।

ध्यान त्रतादिक नेम, त्रथा क्यों की जिये। मेरे घर बहु सुक्ख, नारि सुन ली जिये।।१।।

दोनोंका बहुत कुछ उत्तर प्रत्युत्तर हुआ। अन्तमें रतनशेखर ने यही कहा कि मैं अपने गुरुजी से पूछूंगा और जैसा वे कहेंगे नैसा ही श्रद्धान करूंगा। वह अपने गुरु एक जोगी के पास गया और बड़े विनय से पूछने लगा कि महाराज! क्या जैन-धर्ममें भी कुछ सचाई है।

जोगी—वे वादी मिथ्याती आय, नंग देव पूजत हैं जाय। विद्या धर्म न जाने कोय, वेद वात मानत नहि छोय॥

इतना कहके उसने अपने हाथमें की मुद्रिका निकाल कर सामने फेंक दी और कहा मेरा चमत्कार देखो अचेतन को चलाये देता हूँ उसने थोड़ा सा मन्त्र पढ़के फूंक दिया कि मुद्रिका चलने लगी। मोले माले रतनशेखर को जोगी की इस लीला पर बड़ी श्रद्धा हो गई वह कल्याणश्री के पास आया और जैन-धर्म की निन्दा करता हुआ कहने लगा कि जैन-धर्ममें मंत्र जन्त्र कुछ भी नहीं है।

चौ०—जिन शासनमें मन्त्र जो होय। मोकों प्रगट दिखावहु सोय॥
तव तिन काव्य मन्त्र आदरो। रिद्ध सिद्धि गरिभत गुण भरो।
'नास्तं कदाचित' सुमरो जवै। गन्धारी सो पहुंची तवै॥
देवी---वोलो क्यों सुमरी तुम वाल। कारज कहो करों ततकाल॥
कल्याणश्री—

में माता तुम सुमरी एम। कौतक एक दिखाओ जेम॥ जैन धर्म की महिमा हाय। मिथ्यामत मानै नहिं काय॥१॥ तब उस गन्धारी देवीने एक सुवर्णमई नगर रच दिया जिसमें बड़े बड़े विशाल जिन-मन्दिर और रलमई जिनविम्ब बन गये। उस नगर को बापो, क्य, तालाब, बगीचा आदि सब प्रकार से अनुपम कर दिया जिसे देखकर सब लोग चिकत हो गये और मिध्यामती लोगों की अकल ठिकाने आ गई वे जैनधर्म को धन्य धन्य कहने लगे। उस योगी वा रतनशेखर और अन्य अन्य स्त्री पुरुषों तथा चक्रेशपुर नरेशको जैन धर्म अंगीकार कराके गन्धारी देवी निज स्थान को चली गई।

# नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं, गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् । विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्तिं विद्योतयज्जगदपूर्वशशांकविम्बम् ॥१८॥

मोहान्धकार हरता रहता उगा ही, जाता न राहु-मुखमें, न छुपे घनों से। अच्छे प्रकाशित करे जगको सुहावे, अत्यन्त कांतिघर नाथ, मुखेंदु तेरा ॥१८॥

भावार्थ हे भगवान् ! आपका मुख कमल ऐसे विलक्षण चन्द्रमा की शोभाको प्राप्त है। जो सदैव स्वयम् प्रकाशित रहता वा जगतको प्रकाशित करता है और मोह अन्धकारको दूर करता है। उसे न राहु प्रसता है और न वह मेघोंसे ढंक सकता है।



१८ ऋदि—औं हीं अहं णमो विद-यणयद्विपताण। मञ—ओं नमो-भगवते जयों विजय-मोह्य मोह्य स्तम्भय स्तम्भय स्वाहा।

विधि—यंगं पास
रखने और—१०८ः
वार मग जपने से
शत्रु अथवा शत्रुकी
मेना का स्तम्भन
होता है। ७ दिन

तक प्रतिदिन १००० जाप लाल मालासे जपना, धृष द्शांगी हेना और एकबार स्रोजन करना चाहिये।

#### भद्रकुमार की कथा

जिस समय की यह कथा है उस समय कुलिंग देशमें मरबर नगर था वहां राजा चन्द्रकी ति रहते थे जब उनके मन्त्री समित्रचन्द्र का स्वर्गवास हो नगया था तब राजाने उनके पुत्र भद्रक्तमार की बुलाया औं कहा कि तुम अपने स्वर्गीय पिताकी पदवी अंगीकार करें।

भद्रकुमार निरा निरक्षर था, लिखना पढ़ना तक भी वह नहीं जानता था वेचारा वड़ा ही लिडिजत हुआ और राजा को अपना अभागा दोष कह सुनाया कि मेरे मन्त्री पद्से मेरी ही नहीं आपकी भी जगतमें हंसी होगी। राजा—

दोहा।

बालक तुमने क्यों [नहीं, विद्या पढ़ी सुभाय। तात तिहारो दक्ष अति, 'तुम मूरख दुखदाय॥ भद्रकुमार— दोहा।

या जगमें बहुते रतन, पग पगः पै रसकूप।
- भाग्य विना नहिं पाइये, निहनें जानी भूप।।
राजा— सोरठा।

जामें विद्या नाहिं ताको जनम अकार्थ है। यह समज्ञो मनमाहिं, नीके ही प्रिय मद्र तुम।।

भद्रकुमार अत्यन्त लिन्जित होकर दरबारसे तो चला आया, परन्तु उसके चित्तमें विद्याधन कमाने की गहरी चिन्ता हो गई। वह एक दिन बनवासी सकल संजमी ग्रुनि महाराज के पास गया और विनयपूर्वक अपने चित्तका क्लेश कह सुनाया।

मुनि— चौपाई।

मिथ्या धरम छांड़ तुम देव। मन वांछा पूरन कर छेव। जो तुम जैन धरम आचरौ। विद्या धन गुनसुख आदरो॥१॥

जन गुणप्राही भद्रकुमार ने मुनि महाराजके उपदेश से जैन-धर्म और श्रानकके त्रत अंगीकार कर लिये तब उन कृषालु मुनीक्वरने श्रीमक्तामरजी का १८ वां कान्य विधि समेत सिखा दिया। भद्रकुमारने अन्न, जल छोड़कर तीन दिवस तक बड़ी तपस्या की और मन्त्र सिद्ध किया। परिणाम यह हुआ कि बजा देवी प्रकट हुई, और कहने लगी—

#### चौपाई।

क्यों वालक आकर्षी मोय। मांग मांग जो इच्छा होय।। बालक—वार बार में वन्दों पाय। विद्या वर दीजे मो माय॥

विद्या वर देकर देवी निज स्थानको चली गई और मंत्री पुत्र भद्रकुमार अत्यन्त प्रसन्न होकर घरको चले आये।

चौ० सुखसों आन मिलो परिवार। लायो विद्या अपरम्पार॥
पुनि वह गयो राज दरवार। जाय राजसों करी जुहार।।१॥
देखत राजा हर्पित भयो। सकल सभा मनमोहित भयो॥
आदर दे पूलें महाराय। तुम विद्या कह पाई भाय।।२॥
तव प्रिय भद्र कही समभाय। पूरव कथा कही सुखदाय॥
तव राजा ने ऐसो कियो। फेर मन्त्रि पद इनको दियो।।३॥
सकल सभामें भयो प्रधान। राजा वहु विधि राखो मान॥
पुनि राजा आवक इत लियो। अपनो गुरु करके थापियो।।४॥

पाठक, जैनधर्म के प्रसाद से केवलज्ञानरूपी महाविद्या सिद्ध होतो है तब यह शास्त्रीय विद्या मिल जाना एक मामूली सी बात है।

किं शर्वरीषु शशिनाह्मि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदिलतेषु तमस्मु नाथ ! निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलाके कार्यं कियज्जलधरेर्जलभारनम्नैः ॥१९॥ क्या भानुसे दिवसमें, निशिमें शशीसे, तेरे प्रमो, सुमुखसे तम नाश होते। अच्छी तरह पक गया जग-बीच धान, है काम क्या जल भरे इन बादलों से 19९। भावार्थ — हे नाथ ! जिस प्रकार पके हुए धान्य वाले देशमें पानी के बोमसे मुके हुए बादल व्यर्थ हैं, उसी प्रकार जहां आपके मुखचंद्रसे अज्ञान अन्धकार नाश हो चुका है, वहां रात्रिको चन्द्रमांसे और दिन को सूर्यसे क्या प्रयोजन है ? व्यर्थ ही शीत और जाताप करते हैं।



१९ ऋदि-ऑ हीं अहं णमी विज्जाहराणं। मंत्र .. ऑ हां हीं हु हुः यक्ष हीं वबट् नमः स्वाहा। विधि पास में यंत्र रखनेसे और मंत्रको १०८ बार जपने से अपने पर प्रथोग किये हुए

दसरे

विद्या, टोटका जादू मूठ आदिका असर नहीं होता। उच्चाटनका भय नहीं रहता।

## सेठ सुखानन्द कुमार की कथा कुरुजांगल देशमें हस्तनागपुर# प्रसिद्ध है वहाँ किसी समय राजा सरपाल थे उसी नगर में उन दिनों देवल नामके एक

अ देहली होकर मेरठको गाड़ी जाती है, वहांसे मोहाना होकर हस्तनापुर जाना पड़ता है। दिल्ली को ही हस्तिनागपुर न सममना चाहिये।

सेठ रहते थे उनके यहाँ हीरा, जवाहिरात का न्यापार होता था, सेठजी के एक सुखानन्द नाम का वालक था। उनको सेठजी ने अन्य अन्य धर्म शास्त्रों के सिवाय सकल कलुपविध्वंशक श्रीमक्तामर काब्य का भी अध्ययन कराया था।

राजा धरपाल को एक दिन बहुत से गहने बनवाने की आवश्यकता पड़ी सो उन्होंने प्रिय सुखानन्द कुमार को बुलाया सोना, चाँदी और बहुत से हीरा माणिक सब अच्छा सच्चा माल उन्हें सम्हला दिया । सुखानन्दकुमार ने वह सब माल सुनार को राजा के ही सामने सौंप दिया। दोहा-- क्रनक रतन मुकता घने, दिये सुनार बुलाय। रानी जोग सहावने, भूपण देहु बनाय ॥ १ ॥ तस्कर सोनी किह कियो, रतन बदल सब लीन। खरे आप घरमें घरे, खोटे सब गड़ दीन।। २।। अडिल्ल-आभूपण गढ़ लाय, राय के कर दिये। राजा देखत दृष्टि, महा कोपित हिये॥ क्यों रे दुष्ट सुनार, कहा तू ने करी।

सुनार-

बोल्यो दुष्ट सनार, राय जो मुहि दीनों आय, सी हम दियो गढ़ायके ॥ १॥ सेठ बाल बुलवाय, गराजि सब पूछिये। जो मैं बदलौं गर्म, तो जानो सो कीजिये॥ २॥

इमहं से न डरात, कहा मनमें धरी।। १।।

सोरठा ।

राजा ने तुरन्त ही सुखानन्द कुमारको बुलवाया और खूब डांट फटकार लगाई।

राजा—सांचे मणि तुम धरे दुकाय। खोटे हमें द्ये छगवाय।।
तुम हमको नहिं संके रंच। राजन के न चछें प्रपंच॥१॥
सुखानन्द – सेठ नन्द बोछो कर जोर। राजा हमें न छाओ खोर॥
हम जो रतन बदछ यदि छेय। तुमको ज्वाब कौन बिधि देय॥२॥
उस विवेकहीन राजाने सुनारको तो विदाकर दिया ओर सेठ
सुखानन्द को जेलखाने में कैद कर देनेका हुक्म देकर कहा—

रतन हमारे देहि मंगाय। तब मैं याकों देहुं छड़ाय।।
जब जेलखाने में सुखानन्द सेठ को तीन दिन विना अन्न
जल के बीत गये तब उन्होंने श्रीभक्तामर के १६ वां कान्यका
स्मरण किया जिससे जम्बू देवी ने प्रगट होकर कहा—
देवी—कहो वच्छ जो इच्छा होय। ततछन काज करों मैं सोय॥
सुखानन्द—रतन बदल औरहु ने लये। हमकों नृप योही दुख दये॥

तब तो देवी, सुखानन्द के सम्पूर्ण बंधन तोड़ कर उन्हें उनके घर पर छोड़कर अपने स्थान को चली गई। कुछ दिनों के बाद जब सुनारने सुखानन्द कुमार को घरपर बैठे देखा तब सुने राजासे कहा कि है महाराज! क्या आपके सच्चे रत्न मिल अपने मंत्रीकानन्द को छोड़ दिया है राजाने विस्मित होकर अपने मंत्रीकानन्द को छोड़ दिया है राजाने विस्मित होकर बुलाया तब देवाने पुनः प्रचट होकर सब सच्चा हाल कह सुनाया। जिससे राजा को बड़ा पंतीय हुआ। सुनारको बहुत कहा दण्ड दिया। ठीक है देवता भी वर्गतमाओं के दास बनकर रहते हैं।

# ज्ञानं यथा त्विय विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु । तेजःस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि॥२०॥

जो ज्ञान निर्मल विमो ! तुम्ममें सुहाता, भाता नहीं वह कभी परदेवतामें। होती मनोहर छटा मणिमध्य जो है, सो काँचमें नहि पड़े रवि-विम्वके भी ॥२८॥

भावार्थ ''हे भगवान ! अनन्त पदार्थोंको जानने वाला केवलज्ञान जैसा आपको प्राप्त है वैसा हरिहर ब्रह्मा आदि देवताओं को नहीं है। क्यों कि जैसा प्रकाश रक्षमणि में स्फुरायमान होता है हैसा चमकते हुए भी कांचके टुकड़ोंमें नहीं होता।

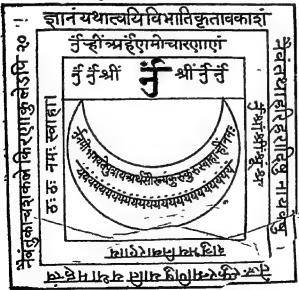

बदता है, विजय लाम होता है और शुद्ध बदती है।

२० ऋदि-ओं हीं
अह णमो चारणाणं
मत्र-ओं श्रां
श्रीं श्रृं श्रः शत्रुमय निवारणाय ठः
ठः स्वाहा।
विधि—पास में
यन्त्र रखने विद्यान की प्राप्ति
होती है, लक्ष्मी
मिलती है, सीभाग्य

## सेठ विष्णुदास की कथा

दक्षिण देश में रतनावती नगरी प्रसिद्ध है। वहां अडोल नाम के एक सेठ रहते थे जैन-धर्म पर उनका दृढ़ विश्वास था उनके एक पुत्र था, यद्यपि वह स्वरूपवान और शरीर से सुदृढ़ था, परन्तु जैन-धर्म में उसकी किंचित भी श्रद्धा नहीं थी— 'लोल हुए तो क्या हुआ बिना बासका फूल" विष्णु-धर्म में उसकी गहरी रुचि होने से पिता ने उसका नाम विष्णुदास रख छोड़ा था।

चौपाई—पूजा विष्णु तनी मन धरै। विष्णु विष्णु मुखतें उच्चरै — मिथ्यातम छाये हम दोय। देव अदेव न जानत कोय॥ १॥ जीवतत्व जाने नहिं मृह । विनगुरु ज्ञान छखे क्यों मृह ॥ विनगुरु पंथ बतावे कौन। बिनगुरु नर सूकर असमतीन ॥२॥

दोहा---गुरु माता गुरु ही पिता, गुरु बाँधव संसार।
सुरग मोक्ष दोऊ तनीं, पंथ दिखावन हार।।१॥

एक दिन ईर्यापथ×शोधते हुए सकल संयमी मुनि महाराज रतनावती नगरी में विहार करते हुए निकले उन्हें सेठ अडोल-जा विनय पूर्वक पड़गाहा और सेठानी सहित दोनों न नवधा मक्ति के आहार दिया।

दोहा---कर परा मींड़ साधुके, विनती करी बनाय। अखे दान धन्तवर दियो, लीन्हों सीस चढ़ाया।

<sup>\*</sup> सुअर । X साढ़े तीन हाथ भूमि कारे की निर्जीव देख छेना पीछे पैर धरना ।

सेठ-

सोरठा

सुनो महामुनि साध, पुत्र एक मेरे घरे। करें कुदेव अराध, मेरो बरजो ना रहे।। १।। मिथ्या तम संसर्ग, विष्णुदास करुणा तजी। छोड़ो अपनो वर्ग, नाथ ताहि संबोधिये।।२।।

मुनि (बालक्से)—

चौपाई।

क्यों तुम कहा पढ़े हो वच्छ । हम आगे कीजे परतच्छ ॥ विष्णुदास—

मैं तो सुगुरू पढ़ों कछ नाहिं। विष्णु भगति मेरे मनमांहि॥
सुनि—पंच मिथ्यात मूलतें तजो। तव तुम एक विष्णुको भजो॥
जवलों नहिं नाशें ये पंच। तवलों विष्णु न जाने रंच॥

विष्णुदास—

स्वामी अव मैं भयो उदास। जिनमत को अति करों प्रकाश ॥
देव शास्त्र गुरु साखी भरों। मैं मिथ्यात्व भूल नहिं करों॥ १॥
जीव दया पालों ठहराय। हिंसा छोड़ी मन बच काय॥
जिनवरधर्म सर्म समकाय। जिन दीक्षा दीजे गुरु राय॥ २॥
मुनि—

दोप अठारह ते निरमुक्त । सोही देव निरंजन युक्त ।।
दरशन विन उपजे नहिं ज्ञान । ज्ञान विना नहिं चारितजान ॥१॥
चारित विना ध्यान नहिं होय । ध्यान विना नहिं शिवपद कोय ॥
दरशन ज्ञान चरन चितलाय । गहो महा समकित दृढ़ पाय ॥२॥
विष्णुदास—

अव गुरु तुम इतनों जस छेय। एक ज्ञान हमको तुम देव।। जातें अद्भुत कौतुक होय। जैन धरम जाने सब कोय॥१॥ मुनि—अहो वच्छ तुम नीकी कही। छेहु मन्त्रा तुम साधा सही।। जो वाको निहचें आदरो। ताको मन वांछित फल वरो।।१।।

मुनि महाराज, भक्तामरजी का २० वां कान्य उसे विधि-पूर्वक सिखाकर विहार कर गये। एक दिन राजा सिंहसेन ने विष्णुदास की बुलाकर कहा कि आपको मन्त्र विद्या में प्रवीण सुना है कोई चमत्कार दिखाइये। भृगुकच्छ नरेश के यहां अष्ट सिद्धियाँ हैं उन्हें विद्यावल से बुलवाइये। विष्णुदास ने घर पर जाके मन्त्र की आराधना शुरू कर दी तो आधी रात्रिको भृकुटी देवीने प्रगट होकर कहा—

देवी—मांग मांग जो इच्छा तोह । विष्णु—अंद्र सिद्धियां लाओ मोह ॥

तब देवी चौल देशको गई और आठों सिद्धियां # लाकर राजा के सिरहाने रख दी, लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। राजा ने विष्णुदास पर बड़ी 'प्रसन्नता प्रगट की उन्हें अपना आधा राज्य दे दिया अपनी प्यारी कन्या उन्हें व्याह दी।

मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्विय तोषमिति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः किं चन्निमनो हरित नाथ भवान्तरेऽपि॥

<sup>\*</sup> ये सिद्धियां घन, घान्य, रहार हेमपात्र, आदि अटूट सामग्री देती हैं विषनास करनी मन्द सुगंधं पवन चलाने वाली होती हैं।

देखें भले, अयि विभो ! प्रदेवता ही, देखें जिन्हें हृद्य आ तुम्हों रमे ये। तेरे विलोकन किये फल क्या प्रभो, जो कोई रमे न मनमें परजन्मों भी ॥२१॥

भावार्थ—हे नाथ! मैं हरिहर आदि देवताओं को देखना ही अच्छा मानता हूं क्योंकि उनके देखनेसे मन आपमें सन्तोष पाता है। परन्तु आपके देखने से क्या ? जिससे कि कोई अन्य देवता जन्मा-न्तरमें भी मनको हरण नहीं कर सकता। सारांश—आपके देखनेसे दूसरोंमें चित्त नहीं जाता, यह हानि है और दूसरों के देखने से आपसमें संतोष होता है, यह छाभ है। यह ज्याज निन्दा, ज्याज स्तुति अलंकार है।

| .9."               |                                |                  |     |       |              |     |                  |                    |               |
|--------------------|--------------------------------|------------------|-----|-------|--------------|-----|------------------|--------------------|---------------|
| =                  | मन्रे                          | विरं             | हरि | हरा   | द्या         | ्व  | हष्टा            | Γ                  |               |
| 7 38               | र्नु ही ऋई् एामे पण सम-        |                  |     |       |              |     |                  | ह्येषु             |               |
| रुक्ष              | E ST                           | संसंसं सं संसंसं |     |       |              |     |                  | d                  | स्र           |
| गित                | ,स्वाहा                        | नंनं             | र्भ | न     | मो           | भ   | 진.<br><b>소</b> . | <u> शारांर्</u> जन | य र           |
| ध्रभुष             | क के क                         | 4                | 中   | वार   | दुग          | भ   | 4.               | र्नुनम             | र्थ           |
| हरतिनाथभवान्नरेअपि | यंकुर                          | .H.              | य   | समः   | ल            | ব   | 자.<br>작.         | 4                  | 죓             |
|                    | सीरू                           | सं.              | F   | E     | ᆦ            | ىبد | 4.               | मणिश्रद्र          | द्यंत्ययि तोष |
| म्म                | सर्व                           | ٦٦               | 声   | 호 !   | <u> र्रा</u> | 声声  |                  | भद्र               | 3             |
| कस्य               | म्यासिक्षेत्रक्षारा महत्रकारमा |                  |     |       |              |     |                  | 2                  | 7             |
| ाउ                 | :k                             | elr.             | 4   | धिरः। | lh Þ         | LP  | मुग              | lpi <del>t</del>   | गेः           |

२१ ऋदि — ऑ हाँ अहं णमो पण्णसमणाणं। मंत्र — ऑ नमः श्री मणिमद्र जय विजय अपराजित सर्वे सौ-भाग्क सर्वे सौख्यं छुरु छुरु स्वाहा। विधि — मन्त्र को ४२ दिन तक प्रतिदिन १०८ वार जपने और पास में यंत्र रखने से

सव अपने आधीन होते हैं।

### सेठ श्रीधर और रूपश्री की कथा

मालवा देश में विशाला नाम की एक नगरी थी वहां नाम चन्द्रजी नाम के एक सेठ रहते थे प्रण्योदय से उन्हें एक

पुत्र हुआ था जिसका नाम श्रीघर था, जब वह विद्याध्ययन के योग्य हुआ तब उसने गणित, साहित्य, छन्द, न्याकरण आदि विद्याओं के सिवाय मनबांछित फलदायक श्रीभक्तामरजी का मी अभ्यास किया था। सेठ नामचन्द्र ने प्रिय श्रीघर छुमारका विवाह रूपश्री नाम की एक कन्या के साथ कर दिया था, वह कन्या नाम के सिवाय रूप की रूपश्री थी वैसे ही जैन-धर्म और सदाचार से भी सम्पन्न थी।

चौ० - एक दिवस बरसा अति घोर। मुसलधार गिरै जल जोर॥ अंधकार व्याकुल सब भयो। दिनकर क्रांत सूर्य छिप गयो॥१॥ पृथ्वी सकल जलामय भई। तिर्जित तिर्जि भयानक ठई॥ दामिन दमके अति भयभीत। बाढ़ बहै भारी विपरीत॥२॥

दोहा—श्रीधर सो कह रूपश्री, चली देवालय जाय। आठों द्रव्य संजोयकों, पूजें श्रीजिन राय।।१॥ श्रीधरने उत्तर दियो, देखतके कछु नांय। कछु हंगन सझत नहीं, किमि जिन बंदन जांय।।२॥

रूपश्री— अंडिल्ड ।

जो हों श्रीजिनवरकी, वसु विधि पूजा ना करों। तो हों मैं जल अन्न, नेक ना आदरों॥ श्रीधर—-जल सीं कहा बसाय, रि मृरख बावरी। छोड़ो हठ वर नारि, कुमति क्यों आदरी॥१॥

रूपश्री— सोरठा। प्रान जाय तो जाय, लई प्रतिज्ञा न टरे। सुनो कंत चितलाय, इस तनकी आञ्चा कहा॥१॥ तब श्रीधर ने क्सीर शुद्ध करके पद्मासन बैठकर मंत्र आराधना शुरू कर दी तो मीरा देवीने प्रगट होकर कहा---- देवी— चौपाई।

कह कह रे श्रीधर मुखवात। कारण कौन कियो अवदात॥ इच्छा हो सो पूरन करों। तेरे मनको संशय हरों॥१॥ श्रीधर श्रीजिन पूजा की विधि नांय। केंसे के जलपान करांय॥ यामें विलम न कीजे माय। श्री जिन द्रशन वेग कराय॥१॥

तव देवीने बहुत ही सुन्दर मायामई रतनरिवत विमान सजाकर दोनोंको वैठाया और पवनगामी गतिसे शीघ ही जिन चैत्यालय को ले गई। दोनों नर-नारी ने मिक्तभाव समेत जिन बन्दना और अष्ट द्रव्य से पूजा की। वहां सकल परिग्रह के त्यागी दिगम्बर मुनिराज के दर्शन हुए तब श्रीधर ने सविनय निवेदन किया कि—

श्रीधर- चौपाई।

ऐसो व्रत उपदेशो मोय। जातें हुई लोक फल होय।।

मुनि—अहो वच्छ सुनियो दे कान। पंच कल्याणक व्रत परधान।।

रिद्धि सिद्धिधन जातें होय। अंतकाल अमरापित सोय।।१॥

श्रीधर—कैसी विधि हम पालें जाय। सो गुरु हमको देहु बताय।

किस दिन कौनमास किह घरी। सो गुरु हमें बताओ खरी॥२॥

मुनि—तुम कीजो यह बारह मास। मनवाछित फल पुजवें आस।।

चार बीस तीर्थंकर भये। तिनके पंच कल्योणक थये॥३॥

गर्भ जनम तप झाने निर्वान । तिनकी तिथि छीजे ग्रुभ मान ।।
कल्याणक दिन जब जब होय। तब तब ब्रत कीजे भविलोय॥
बरस एक में पूरी होय। जनम जनम को पातक लोय॥
मुनि ताको उद्यापन करे। नातर ब्रत दूनी आदरे॥५॥
मुनिराज के उपदेश को दोनोंने शिरोधार्य करके पंचकल्याणक ब्रत उद्यापन सहित किया और सदा धर्म में
सावधान रहे। आयु के अन्तमें समाधि पूर्वक देह छोड़ कर
देवलोक गये।

वौ॰—इहि विधि और करे जो कोय। ऐसे फळको प्रापत होय॥
जो मिथ्याती निन्दें याह। बोर नरक कुण्डनमें जाय॥१॥
स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्
नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता।
सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररिम
प्राच्येव दिग्जन्यति स्फुरदंशुजालम्॥

माएँ अनेक जनती जगमें अतोंको, हैं किन्तु वे न तुमसे अतकी प्रस्ता। सारी दिशा धर रही रविका उजेला, पे एक पूरव दिशा रविको उगाती॥२२॥

भावार्थ—हे भगवन ! सैकड़ों स्त्रियां पुत्रोंको उत्पन्न करती हैं, पर्न्तु आप जैसा पुत्र आपकी माताके सिवाय अन्य स्त्री नहीं जन सकती । क्योंकि सम्पूर्ण दिशाएं नक्षत्रों को घारण करती हैं, परन्तु, प्रकाशवान सूर्यको पूर्व दिशा ही धारण करती है।



२२ ऋद्धि—ऑ हीं अहं णमी आगासगामिणं। मंत्र—ओं णमो बीरेहि जुंमय जुंभयः मोहय मोहय स्तंभय स्तं-भय अवधारणं कुरु

विधि--शाकिनी, डाकिनी, भूत, पिशाच, चुड़ैल जिसे लगी हो उसे मंत्र

कुरु स्वाहो ।

द्वारों इल्दी की गांठको २१ बार मत्र कर चवाने से और गले में यत्र बांधनेसे उक्त सब प्रकारके दोष मिटते हैं।

# त्वामामनिन्तमुनयः परमं प्रमांस-मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् । त्वामेव सम्यग्रपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यःशिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथाः॥

योगी तुझे परम पूरुप हैं बताते, आदित्यवर्ण मलहीन तमिस्नहारी। पाके तुझे, जय करें सब मौतको भी, है और ईश्वर नहीं वर मोक्ष-मार्ग॥२३॥

भावार्थ—हे मुनीन्द्र ! साधु महात्मा छोग आपको परम पुरुष अत्यन्त निर्मेछ और अन्धकारके समक्ष सूर्य स्वरूप मानते हैं । वे साधु तुम्हें अले प्रकार प्राप्त करके मृत्युको जीतते है इसिख्ये आपके सिवाय कोई दूसरा मोक्षमार्ग नहीं है।



२३ ऋदि—ओं हीं अहें णमो आसीविसाणं। मन्त्र—ॐ नमो भगवती जयावती मम समीहितार्थ मोक्ष सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा। विधि—पहिले मन्त्राको १०८ बार जपकर अपने शरीर की रक्षा करें परचात जिसे नेत

बाधा हो उसे काडे और यन्त्र पास रक्खे। इससे प्रेत बाधा दूर होती है।

## सेठ पुत्र महीचन्द्की कथा

मारतवर्षमें उडजैन नगर प्रसिद्ध है किसी समय वहां राजा श्रीचन्द्र गड्य करते थे वे बड़े न्यायशील, जंन-धर्मी और प्रजा पालक थे, उस नगरमें मितसागर नामके एक सेठजी थे वे बड़े ही अनुमूत्री और विद्वान थे, राजा ने उन्हें मन्त्रीका काम सौंप रक्खा था। मितसागरको एक पुत्र था उसका नाम महीचन्द्र था। राजा श्रीचन्द्रने एक दिन प्रिय महीचन्द्र को बच्चोंके साथ खेलते देखा तब उन्होंने मितसागर मंत्रीसे कहा-

राजा—वालक खेले अरु कल्लु पढ़े। पढ़ लिखकर धन सुखसे बढ़े।। बिन विद्या शोभा नहीं कही। तातें बाल पढ़ाओ सही।। दोहा—मतिसागरने पुत्रकों, गुरु पे सौंप्यो जाय। तुम उपगार करो प्रभू, विद्या देहु पढ़ाय।।

बालक थोड़े हो दिनों में निपुण हो गया उसने लौकिक और धार्मिक दोनों प्रकार की योग्यया प्राप्त कर ली और मक्तामर का तो वह पूरा ही भक्त हो गया था, जब महीचन्द पढ़-लिखकर होशियार हो गया और राजाके दरबारमें गया तो राजाने गोदमें बैठाकर कुश्चल-क्षोम पूछी —

राजा- सोरठा।

राजा गोद लगाय, वैठारो अति प्यारसों। बहुविधि प्रेम बढ़ाय, कही पुत्र तुम क्या पढ़चो।।१॥ बालक—प्रथम मंत्र नवकार, ता पीर्छे विद्या सर्वे। भव भय भंजन हार, भक्तामर स्तोत्र ग्रुभ ॥२॥

राजा श्रीचन्द उस बालककी विद्यामें उन्नति देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बहुत-सी मेट सेठ पुत्र महीचन्द्रको दी।

वहाँ उन्जैनमें एक चण्डो देवीकी महिया थी, सायंकालमें उस महियाके समीप ही एक दिगम्बर मुनिराज आ विराजे और कमलासन आसीन होकर ध्यानमें लीन हो गये। चौ॰....आधी रात बीत जब गई। तब ही चण्डी कोपित भई।। मुण्ड माल आलंकृत गले। कर त्रिशूल मुख ज्वाला जले।।१।। अस्थि चर्म आभूपण संग। भूत पिशाच लिये सरवंग।। जिन मुनि जबही देखी जाय। कुपित अंग तन उठी रिसाय।।२।

देवी "

चौपाई।

अरे दुष्ट तपसी मति हीन। मेरे थान जोग क्यों छीन।। में सबको मदर्भंजन हार । तू क्यों आयो मुक्त दरबार ।। १ ।।

अधिक क्या लिखें उस पिशाचिनीने उन निस्पृह महात्मा के ऊपर सिंह, बाघ, छोड़े अग्नि बरसाई और भारी उपसर्ग किया। पर वे धीर वीर मुनिराज अपनी ध्यान और मुद्रा से बिलकुल हो न डिगे। जब राजा श्रीचन्द्र को यह समाचार मिला तब उन्होंने प्रिय महीचन्द्र को बुला कर कहा कि इस उपद्रव के शान्त करने को तुम्हीं समर्थ हो, तब महीचन्द्र ने मुनिराज के समीप ही एकान्त स्थान में बैठकर २२ और २३ जुगल कान्यका आराधन किया, तब मानस्थम्भिनी देवी ने प्रगट होकर कहा-

वेवी-

चौपाई।

कहुरे बच्छ सु कारन कौन। मोको आकर्षी धरि मौन॥ कारज होय सो देहु वताय। मन वांछित फल पुजवूं आय॥ १॥ मही-मुनि उपसर्ग होत है घनौ । तुरत उपाय करो तिहि तनौ ॥ चण्डीको दळ देखो जाय। ताको माता करो उपाय॥२॥ देवी—तब देवी बोछी रिस भरी। मानसर्थभनी हों मैं खरी।। मेरे आगे काको मान। छिनमें जाय करूं घमसान॥३॥

वह मानस्थिमिमनी देवी भीमनाद करती हुई जब चण्डिका देवी पर गई, तब तो चिष्डका के हाथ के हथियार छूट पड़े भत, प्रेतों को भागने की पड़ गई और सिंह बाघ तो शृगाल के समान दुम दवा के खड़े रह गये।

#### चौपाई।

शरण तुम्हारो लीनों माय। अवके यह अपराध क्षमाय।।
दो कर जोर सो विनती करे। फिर फिर चण्डी पायन परे।।१।।
इतने में सवेरा हो गया और मुनि महाराज का मौन खुला
तब मुखचन्द्रसे अमृतवाणीमें कहने लगे हे देवी ! इसमें चंडीका
दोष नहीं है इसमें अन्तरंग कारण हमारा असाता कर्म है यह
बेचारी चण्डी तो वाह्य निमित्त मात्र है इसे दया कर छोड़ दो।
कृपालु मुनिराज के कहने से देवीने चण्डी को छोड़ दिया
और निज स्थान को गई। चण्डी ने मुनिराज के उपदेश से
जैन-धर्म का सम्यग्दर्शन अंगीकार किया, राजा ने महीचन्द्र

इमार को गले से लगा लिया और बड़ी प्रशंसा की। त्वामव्ययं विभुमचिंत्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनंतमनङ्गकेतुम्। योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति संतः॥२४॥

गौश, अव्यय, अचिन्त्य, अनगकेतु, ब्रह्मा असल्य परमेखर, एक नाना।
ज्ञानस्वरूप, विभु, निर्मल, योगवेत्ता, त्याँ, आद्य, सन्त तुमको कहते अनन्त ॥२४॥
भावार्थ—हे प्रभो! सन्त पुरूप आपको अक्षय, अचिन्त्य असंख्यक्ष आदिनाथ, समर्थ, निष्कर्म, ईश्वर, अनन्त, कामनाशक, योगीश्वर प्रसिद्धयोगी, अनेक रूप×एक स्वरूप, और ज्ञान स्वरूप निर्मल कहते हैं,

<sup>\*</sup>असंख्य गुणों वाले । ×गुणपर्ग्यायकी अपेक्षा अनेक रूप और जीवद्रव्यकी अपेक्षा एक वा अद्वितीय ।



२४ ऋद्धि-**ऑ** हीं अहं णमी दिठ्ठिविसाणं।

मन्न-स्थावर जगम वायकृतिम सकलविषं यद्भक्तेः अप्रणमिताय ये दिष्ट-विषयान्मुनीन्ते वह्द-माणस्वामी सर्वहितं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ हां हीं हूं हः य सि आ उ सा भूगं भूतें स्वाहा।

विधि—मंत्र द्वारा २१ बार राख मंत्रित करके दुखते हुए सिरपर लगाने से और यन्त्र पास रखने से सिर की सब पीडाएं दूर होनी हैं। प्रति दिन १०८ वार मंत्र जपना चाहिये।

## बुद्धस्त्वमेव विबुधाचित बुद्धिबोधात् त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात्। धाताऽसि धीर शिवमार्गविधेर्विधानात्-ठयक्तं त्वमेवभगवन्पुरुषोत्तमोऽसि॥२५॥

त् बुद्ध है विबुध-पूजित-बुद्धिवाला, कत्याण-कर्तृ वर शंकर भी तुही है।
त् मोक्ष-मार्ग-विधि-कारक है विधाता है व्यक्त नाथ! पुरुषोत्तम भी तुही है।।२५॥
भावार्थ—हे भगवान! देवताओं ने आपके केवल ज्ञान बोध की
पूजा की है इसलिये आप ही बुद्ध देव हो। त्रैलोक्यके जीवों के कल्या-

णकर्ता हो इसिछिये आप ही शंकर हो। मोक्ष मार्गकी विधिका विधान करनेके कारण आप ही बिधाता हो। और पुरुषों में उत्तम होनेके कारण आप ही पुरुषोत्तम वा नारायण हो।

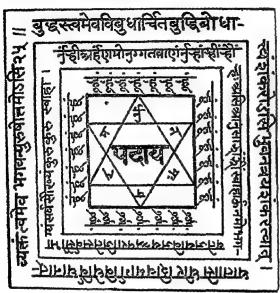

## राजा जितशत्रु की कथा

भरतखण्ड में कोशान्त्री नगरी श्री पद्मप्रभु जिनराज के गर्भ, जन्म कल्याण से प्रसिद्ध हैं। वहां किसी समय राजा जितशत्रु हो गये हैं उनकी पटरानी जिनदत्ता समेत ३६ रानियां थीं समा यौवन और सौन्दर्य सम्पन्त थीं।

एक समय वसन्त ऋतु थी, होली के दिन थे, बनस्पतियां पतझार हो करके पुनः हरी भरी हुई थीं, गुलाब फूल रहे थे, कोयल की क्रक और पान के झौंके कामिनियों की उन्मत्त करते थे। महाराजा जितशत्रु को भी वन क्रीड़ा की सूझी और अपनी सम्पूर्ण रमणियों को लेकर बगीचे में गये, सो उनकी रसीली सब रानियों ने खूब फाग मचाई। अबीर, गुलाल, चन्दन, केशर, कज्जल, कुंकुम को खूब मरमार की और राजा को अच्छी तरह फाग में राजी किया। ऊन्हें अपनी पिचकारी का निशाना बनाया और ऊपर से फगुना का दाना किया। परन्तु राग के बिना फाग की समाप्ति नहीं होती इसलिये—

> बांसुरि ताल मृदंग चंड हप बाजहीं। गाविंह सरस घमार, मधुर ध्विन साजहीं।। नाचिंह नागर नारि, सुमन मनो किन्नरी। हाव माव चित चाव, दिखावें मिन्नरी।।१॥

महाराज कोशाम्बी नरेश बन की ड़ासे सफलता पूर्वक लौटे जा रहे थे कि मार्ग में वहां के बन देवता ने सब रानियों को बिहवल कर दिया।

दोहा—सबको लागो प्रेत जब, खेलें तब बेहाल। और समय औरहिं भयो, करी महा विकराल।।

चौ०-कैयक भई फिर बावरी। प्रेत नाथ उनकी मितहरी॥ कैयक बैठ रहीं बन मांह। जिनको तनमनकी सुधि नांह॥१॥ कैयक।शब्द करें विकराछ। कैयक रोबत हैं बेहाछ॥ कैयक फेंके सिरपर धूर। बनके बृक्ष करें चकचूर॥२॥

पाठक ! पूछो तो अब ही वास्तिविक फाग हुई थी। राजा जितशत्रु यह लीला देखकर अवाक हो रहे थे इतने में वहां के एक प्रसिद्ध सेठ उनसे मिले। चौ॰—महाराज काहे दिलगीर। ऐसी कहा परी है पीर॥
जा कारन ऐसे अनमने। सो तो वात कहत ही वने॥१॥
राजा—कहा कहें कल्ल कहिय न जाय। हमकों प्रेत दीनों दुख आय॥
रानी सकल भई वावरी। तातें गित मित मेरी हरी॥१॥
सेठ—शान्तिकीर्ति वनमें मुनिराय। तिनके पास इन्हें ले जाय।
मुनिके दर्शन पाप पलाय। सकल सांकरे लिनमें जाय॥१॥

राजा ने वैसा ही किया और उन शान्ति चित्त शांतिकीर्ति
स्वामीकी सेवामें सबको ले गये और विनय पूर्वक सबने निवेजन
किया। उन निर्विकार मुनिराज ने थोड़ा सा पानी लेकर २४
और २५ वें जुगल कान्य पड़के थोड़ा थोड़ा सब पर सींच
दिया। वाहरे पवित्र जैन धर्म ! और वाहरे भक्तामर कान्य !
वे सब रानियाँ जिनके जीवन की राजा आशा छोड़
चुके थे सचेत हो गईं। तब राजा ने मुनिराज की बड़ी
स्तुति की।

चौपाई "धन्य धन्य स्वामी मित धीर । मिहमा सागर गुन गंभीर ॥ धन्य जैनमत इह संसार । सब पाखण्ड निवारन हार ॥ १ ॥ धन वह गुरु धन्य वह देव । जाकी मुनि तुम कीन्हीं सेव ॥ जो मैं जीम सहस उच्चरों । तोहू तुम गुन पार न परों ॥ २॥ अब स्वामी इतनो जस लेहु । मन्त्र एक हमहू को देहु ॥ जातें उतरों भवद्धि पार । बहुरि न दुख देखों संसार ॥ ३॥

मुनिराज ने राजा को जुगल कान्य सिखा दिये और यमो पदेश देते हुए यह कहा— चौ॰—जिनकी पूजा [मुनिको दान। ये दोऊँ हैं मुक्ति निधान॥ अरु नवकार विसर नहिं जाय। जो मंगलमय मंगलदाय॥१॥

# तुभ्यं नमस्त्रिभुवनात्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय॥२६॥

त्रैलोक्य-आर्ति-हर नाथ ! तुझे नम् मैं, हे भूमिके विमलरत ! तुझे नम् मैं। हे ईश ! सर्व जगके तुक्को नम् मैं, मेरे मवोद्धि विनाशि, तुझे नम् मैं ॥२६॥ भावार्थ .. हे त्रैलोक्यकी पोड़ा हरण करने वाले तुम्हें नमस्कार है । हे त्रिलोकीनाथ ! तुम्हें नमस्कार है । हे त्रिलोकीनाथ ! तुम्हें नमस्कार है । हे संसार समुद्रके सोखने वाले । तुम्हें नमस्कार है ।



२६ ऋदि—ओं हीं
अहं णमो दित्त तवाणं।
मन्त्र—ओं नमो हीं श्रीं
क्लीं हूं हूं परजनशांति
व्यवहारे जयं जयं कुरु कुरु
स्वाहा।
बिधि....ऋदि मन्त्र द्वारो
१०८ वार तैल मन्त्रित
करके सिरपर लगाने से
व्याधा सीसी आदि सिरके
सब रोग मिट जाते हैं।

#### धनमित्र की कथा

### सुमद्र देशमें बरारा नाम की एक नगरी थी।

#### चौपाई।

बन स्पवन करि शोभित खची। सुरपुर मनहुं विधाता रची। नगर छोग सब ही धनवन्त। एक एकते बड़े महन्त ॥१॥ मन्दिर शोभित वने बंजार। माणिक चौक सो परम ख्दार॥ मोन झत्तीस प्रजा सब सुखी। अपने करम जोग कोड दुखी॥२॥

उस नगरमें धनिमत्र नामका एक भिखारी रहता था नितान्त दरिद्रताके कारण वह झूठन भी खाने लगा था तो भी भर पेट भोजन नहीं मिलता था। एक दिन वह बनमें गया एक मुनिराज के दर्शन हुए। विचारे धनिमत्रसे नहीं रहा गया वह उन महात्माजी के चरणों में लेट गया और रोते रोते कहने लगा—

धनमित्र—

#### चौपाई।

स्वामी ! कौन पाप हम करो । जा सेती इतनो दुख भरो ॥
अति दरिद्र दावानल भयो । धर्म वृक्ष सब ही जर गयो ॥१॥
अन्न वस्त्र विन मैं बिल्ललात । यह अतिकष्ट सहो नहिं जात ॥
तातें दुख नाशन के काज । अब तुम गुनिवर करो इलाज ॥२॥
ग्रनीश्वर--चौपाई ।

दारिद नाशनको जु उपाय । सुन हो भव्य कहों समकाय ।। भक्तामर को काव्य सहाय । पढ़ों छवीसम प्रीत छगाय ।।१॥ शीछ रतन पाछो तुम सोय । सिद्धि सिद्धि जातें घर होय ।। परितयको कीजै परित्याग । अपनी तियसों ही अनुराग ।।२॥

कुपाछ मुनि:महाराजने उस जन्म दिरही घनिमत्रको २६ वां काच्य सिखा दिया तो उसने शरीर शुद्धि करके जिन मन्दिरजीमें चौकीपर बैठकर जपना शुरू कर दिया। ज्यों ज्यों रात्रि गिरती जाती थी त्यों त्यों ही घनिमत्रको मन्त्र जपनेमें रस आता था। जब जाप पूरा हो गया तब एक देवी नागकुमारीका सुन्दर रूप धारण करके घनिमत्र के शील की परीक्षा करने को आई और कहने लगी—

नागकुमारी-

चौपाई।

इन्द्र लोकतें मैं अवतरी । रे धनमित्र तोहि आदरी ॥ जो तू देहि मोहि रित दान । तो मैं कर्ल सकल कल्यान ॥२॥ धनमित्र— चौपाई ।

कुछवन्तनकों नाहीं जोग। पर वनिता सों माने भोग। चाहे कोटिन करो डपाय। मोतें शील न खण्डो जाय॥२॥

नागकुमारी ने धनिमत्र के साथ नाना चेष्टाएं कीं, परनतु वे सब व्यर्थ हुईं, धनिमत्र के सुमेरु चित्त की चंचल न कर सकीं। अन्त में वह अन्तर्द्धान हो गयी और परम भीर-वीर धनिमत्र उपसर्ग विजयी हुआ तो कमलाक्राँत देवी ने प्रकट होकर कहा—

देवी-- चौपाई।

मांग मांग रे सुनरे वच्छ । अब मैं तोहि मई परतच्छ ॥
जो वर मांगे सो वर देऊं। मई किंकरी कोई करेऊं ॥१॥
धनिमत्र—मेरो दुख दारिद्र हरो । अति धनवन्त सुखी सह करो ॥
देवी — एवमस्तु ! तथास्तु !! तेरे मन मनोर्थ पूर्ण होंगे।

देवी आशीर्वाद देकर देवलोक को गई और धनिमत्र घर को आया तो घरका कुछ निराला ही हाल देखा वह पहचान भी न सका कि यह मेरा घर है। इसके शरीरके वसन भूषण से लोग भी न पहचान सके कि यह धनिमत्र ही हैं। पड़ोसियों से इन्होंने पूछा कि यहां कहीं एक धनिमत्र नामका भिक्षक रहता था उसका घर कौन है ? लोगों ने उत्तर दिया कि इसी भूमिपर धनिमत्रजी की झोपड़ी थी जो अचानक ऐसी उन्नत दशा को प्राप्त हुई है, इतनेमें उनकी सौभाग्यवती स्त्री जो सदा चिथड़े पहने रहतो थी इस समय सज-धज के निकल आई। धनित्र ने सब हाल देवीकी कृषा का सुनाया और धनिमत्रजी से धनने पूरी मित्रता कर ली। ब्रह्मचर्याणु ब्रतधारी धनिमत्रने पूजा प्रतिष्ठा शास्त्र दान-पुन्य में बहुत-सा धन खरच किया।

धर्मके प्रसादसे मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है फिर इस क्षणिक और चंचल धनका प्राप्त हो जाना तो सहज-सी बात है।

को विस्मोऽत्र यदि नाम गुणैरहोषै-स्त्वं संश्रितो निरवकाद्यातया मुनीहा। दाषेरुपात्तविधाश्रयज्ञातगर्वेः, स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि॥

आर्चर्य क्या गुण समी तुमको समाए, अन्यत्र क्योंकि न मिली डुनको जगह ही। देखा न नाथ! मुख भी तब स्वप्नमें भी, पा आसरा जगतकासब दोवने तो ॥२०॥ भावार्थ—हे सुनीश यदि सम्पूर्ण गुणोंने सघनता से आपका

आश्रय लिया, और अनेक देवोंके आश्रयसे जिन्हें घमण्ड हो रहा है, ऐसे दोषोंने आपकी तरफ यदि स्वप्नमें भी नहीं देखा तोइसमें अचरज भी क्या है ? कुछ नहीं।

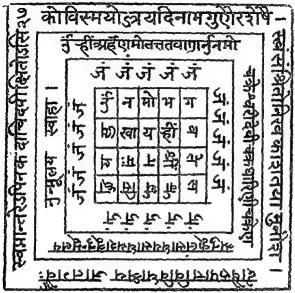

२७ ऋदि—ओं हीं
अई णमो दिक्ततवाणं।
मन्त्र—ओं नमो चकेस्वरी देवी चक्रधारिणी
चक्रेणानुकूलं साधाय साधाय
शत्रुनुन्मूलयोमूलय स्वाहा।
विधि—ऋदि यंत्र को
आराधना और यंत्र पास
रखनेसे आराधकको कोई
भी शत्रु हानि नहीं पहुंचा
सकता।

### राजा हरिचन्द्रकी कथा

गोदावरी नदीके तीर पर किसी समय चन्द्रकान्तपुर नगर बसता था वहां राजा हरिचन्द रहते थे। उनकी स्वरूपवती और चन्द्रवदनी भार्याका नाम चन्द्रमती था। दोनों दम्पतिका ऐसा गाद स्नेह था मानों रामकी जानकी ही हो! यह सब था, परंतु सन्तानके अभावमें वे दोनों सदा उदास रहते थे। ठीक है— चौ॰—बिना पुत्र घर सुनो छगै। बिना पुत्र कुछ कैसे जगै॥ बिना पुत्र जग जीवन नार। बिना पुत्र तिय आवै गार॥१॥ एक दिन रानी चन्द्रमती से न रहा गया और महाराजं हरिचन्द्रको अपने मन की चिन्ता सुनाई। दोहा—यह सुन नृप हरिचन्दको, बदन गयो कुम्हलाय।
जैसे अंबुज # नीर बिन, रहो होय ग्रुरझाय ॥१॥
तब से राजा हरिचन्दको यह गलत चिन्ता व्यापने लगी
थी, एक दिन वे अपने मन्त्री वर्ग समेत राज सभामें बैठे हुए
थे कि इतने में एक मन्त्री ने पूछा—

मन्त्री-

अहिल्ल ।

देश कोष गढ़ दुर्ग, सुर्ग सम हैं घने। सेना सुभट सुरंग, अंग शोभा बनै।। चन्द्र मुखी वर नारि, वारि रित डारिये। ऐते पै दिलगीर सु, नुपति उचारिये।।१॥

হালা—

सन्त्री-

सोरठा ।

तुम पूछी धरि नेह, चितकी चिन्ता मैं कहूँ। सुत बिन सनों गेह, यातें हम दिलगीर हैं।।१॥ ] - चौपाई।

महाराज विनती चित्त धरों। चित्तकी यह चिन्ता परिहरों॥ याको अब हम करत इलाज। मनवांक्षित हहै सब काज॥श॥

मन्त्री अपने घर पर गया और कुशाकी असन पर बैठ कर पिशाचिनीका स्मरण करने लगा। थोड़ी ही देरमें पिशा-चनीने प्रगट होकर मन्त्रीसे आराधनाका कारण पूछा—

मन्त्री- - चौपाई 1

तुम माता इतनों जस छेहु। राजाके (घर संतति देहु। ऐसो माता करो उपाय। जातें राजाको दुख जाय॥१॥-

<sup>\*</sup> कमल । \* कांस ।

देवी--

चौपाई।

श्रुतकीरति मुनिवर इक रहै। इन्द्रिय 'पांच आपनी दहैं॥ वे उपदेश देहिं कछु जबै। रानीके सुत उपजै तबै।।१॥

्रयह सुनकर मंत्री बहुत प्रसन्न हुआ और राजा हरिचन्द्रसे 'पिशाचिनी सम्बन्धी सब वृत्तान्त कह सुनाया और राजा रानी को साथ लेकर मुनिराज की सेवा में गये और उन्हें जो लगन लगी थी सो मुनिराज से निवेदन किया। तब मुनिराज ने श्री मक्तामरजी का २७ वां कान्य विधि समेत सिखा दिया। म्रुनिराजसे आज्ञा लेकर वे घर आये और राजाने रात्रिको मन्त्र की आराधना की जिससे धतदेवीने प्रगट होकर कहा-देवी---

मांग मांग जो इच्छा होय। मन बांछित मैं पुजर्ज तोय ॥ जो बर मांगे सो वर छेह। यामें मित मानों सन्देह ॥१॥ राजा-जननी ! सुतकी इच्छा मोह। ता कारण अवराधी तोह ॥ तो प्रसादतें सन्तति होय। जैन धरम ब्रतधारी सोय ॥१॥ देवी—इतने काज बुलाई मोय। मांगत लाजन आई तोय॥ कितक बात तुम मांगी राय । ह्वै है सन्तति अति सुखदाय ॥१॥

देवी आशीर्वाद देकर चली गई और नौवें महीने महारानी चन्द्रमतीके गर्भसे महा प्रतापवान कान्तिवान पुत्र रतन उत्पन्न हुआ जिसे पाकर राजा रानी और सब लोग बहुत सुखी हुए ।

धर्मके प्रसादसे मोश्च फल की प्राप्ति होती है, पुत्र रत्नकी प्राप्ति होना तो एक मामूली सी बात है।

उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख--

माभाति रूपममलं भवतो नितान्तम्।

# स्पष्टोल्लसिक्रणमस्ततमो वितानं बिम्बं रवेरिव पयोधरपाइर्ववर्ति ॥२८॥

नीचे अशोक तरुके तन है सुहाना, तेरा विभो । विमल रूप प्रकाशकर्ता । फैली हुई किरणका, तमका विनाशी, मानों समीप घनके रवि-विम्व ही है ॥२८॥

भावार्थ — ऊंचे अशोक वृक्षके आश्रयमें स्थिर और ऊपर की ओर निकलती है किरणें जिसकी, ऐसा आपका अत्यन्त निर्मल रूप सूर्यके विम्बके समान शोभित होता है। कैसा है सूर्य ? स्पष्ट रूप जिसकी किरणे फेल रही हैं, अन्धकारके समृहको जिसने नष्ट किया है और मेघ जिसके पासमें है। अभिप्राय यह कि, वादलोंके निकट जैसे सूर्य शोभता है वैसे ही आप अशोक वृक्षके नीचे शोभायमान होते है। (भगवानके आठ प्रातिहायोंमेंसे पहिले प्रातिहार्यका वर्णन इस श्लोकमें किया है।)

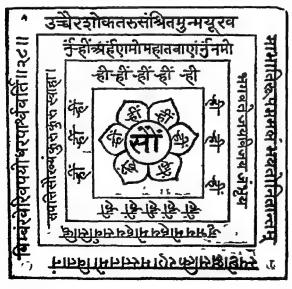

२८ ऋदि—ओं हीं अहं णमो महातवाणं।
मन्त्र—ॐ नमो भगवते
जय विजय जृं जय मोहय
मोहय सर्व सिद्धि सम्पत्ति
सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा।
विधि—उक्त रिद्धि मन्त्र
की आराधनासे और मन्त्र
पासमें रखनेसे सब काम
सिद्ध होते हैं, व्यापारमें
लाम होता है विजय
होती है।

## रूपकुण्डली की कथा

दक्षिण देशमें धरापुरी नगरी थी वहां के राजा पृथ्वीपाल थे। उनके सात पुत्र और एक कन्या थी, कन्या बड़ी ही रूप और लावण्य सम्पन्न थी।

चौ० — ता राजाके पुत्री एक। रूप कछा गुण परम विवेक ।।

रूपकुंडली वाको नाम। रूप निरिख लिजित भयो काम।।१॥

बदन चन्द्रमाके आकार। हग हैं मृगिनीकी अनुहार॥

चम्पा क्रत भोहें दो बनी। दशन जोतिलिजिजत दामिनी।।२॥

कम्बु कंठ कि है अति लीन। गजगामिनी भामिन गतिलीन॥

कोमलतासी ताकी देह। कंचन चदन अङ्ग सब नेह ।।३॥

नव जोवनमें पहुंची आय। मनों विधाता रची बनाय॥

अपनो रूप देखके सोय। तृणसम और गिनै सब लोय॥॥॥

एक दिन वह सखियोंको साथ लेकर बगीचे को गई और

वहां नय दिगम्बर मुनिराजको देखा। उन्हें देखकर यह बहुत

ही क्रोधित हुई और बहुत से निन्दा के बचन कहने लगी—

अरे निर्लंडज तजी तें लाज। रूप कुरूप धरें किहि काज ॥
मिलन अङ्ग अरु मुंडी मूंड। महा अमंगलकारी मूढ़ ॥१॥
उस नीच रूपकुण्डली ने रूप और सत्ता के अभिमान में
आकर उन परम तपस्वी महात्माजी की घोर निन्दा की, परन्तु
उन बनविहारी सन्तजी ने एक शब्द भी नहीं कहा। पर हां!
उस नीच की पतित आत्मा पाप कर्म के बन्ध से दंक गई।

परिणाम भी यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में वह रूपकुण्डली, कुरूपकुण्डली हो गई। वह उदम्बर कोढ़ से ग्रसित हो गई, बारीरके रोम खिर गये, हाथ पांव गल गये और बड़ी दुदेशा हुई। दोहा—तब कन्या मन में लखो, मुनि निन्दा मैं कीन।

तातें में कुष्टिन भई, महापाप सिर लीन।। अव में मुनि पै जाय कें, क्षमा कराऊं दोष। वे करुणाके सिन्धु हैं, तुरत करेंगे मोक्ष।।

वह रोती विलखती पश्चात्ताप करती हुई मुनि महाराजके पास गई और सब दुःख सुनाया। समदर्शी मुनिराज ने उसे जैन-धर्म का उपदेश दिया और सम्यग्दर्शन अंगीकार कराके श्रीमक्तामरजीका २८ वां कान्य सिखा दिया। वह रूपकुण्डली मुनि महाराज को नमस्कार करके घरकी चली आई और तीन दिन-रात कान्य आराधना की।

चौ॰—भोर होत उठ देखै जबै। देही सुन्दर दीसै तबै॥
\_\_\_ मातु पिता जब छेख्यौ रूप। तब मनमें आनन्दौ भूप॥

कन्या से सब हाल जानकर राजा रानी का जैन-धर्म पर और मी अटल विश्वास हो गया। उन्होंने रूपकुण्डलीका न्याह गुणशेखर नाम के सद्गुणी राज-पुत्रके साथ करना चाहा परन्तु उसके हृदय पर तो मुनिराज का उपदेश अंकित हो गया था उसने विवाह नहीं कराया। तब वह पिहिताश्रव मुनि के पास अर्जिका के बत धारण करके आयु के अन्त में सन्यास पूर्वक शरीर छोड़कर स्वर्ग को गई।

# सिंहासने मणिमयूखिशखाविचित्रे, विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्। बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानं तुङ्गोदयाद्विशिरसीव सहस्ररभेः॥२९॥

सिहासन स्फटिक-रत्न जड़ा, उसीमें माता विमो ! कनककांत शरीर तेरा । ज्यों रत्न-पूर्ण-उद्याचल शीशपे जा फैला स्वकीय किरणें रवि-बिम्ब सोहे ।२९।

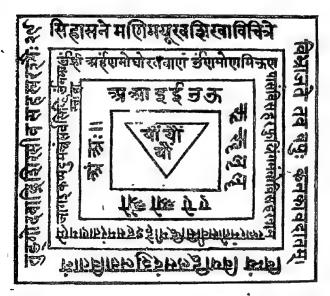

हीं अहें णमो घोर तवाणं। मन्त्र—ॐ हीं णमो ऊण पासं विसहर फुलिगमंतो विसहर नाम रकार मन्तो सर्व सिद्धिमी-हे इह समरन्ताण

मणो जा गई कप्प दुमच्चं सर्व सिद्धिः ॐ नमः स्वाहा। विधि—उक्त रिद्धि

२९ ऋदि--- ॐ

मंत्र द्वारा १०८ बार पानी मंत्र कर पिलानेसे और मंत्र पास रखनेसे दुखती हुई आर्खे आराम होती हैं।

भावार्थ — हे भगवान ! मणियोंकी किरण पंक्तिसे चित्र विचित्र सिंहासन पर आपका सुवर्णके समान मनोज्ञ शरीर सूर्य के समान शोभायमान होता है । कैसा है सूर्य ? आकाशमें ऊंचे उदयाचल पर्वत के शिखरपर किरन रूपी लताओंका जिस का चन्दोबा तन रहा है । अभिप्राय यह कि, जैसे उदयाचल पर्वत के शिखरपर सूर्य विम्ब शोभा देता है उसी प्रकार मणि जटित सिंहासन पर आपका शरीर शोभाय-मान होता है। (यह दूसरे प्रातिहार्यका वर्णन है)।

#### रानी जयसेना की कथा

दक्षिण देश में अलंकापुरी नामकी एक नगरी थीं वहां राजा जयसेन राज्य करते थे वे सच्चे जैन-धर्मी और पापमी रू थे। उनकी स्त्री का नाम जयसेना था वह रूपवान तो थी परन्तु महा मिथ्यातिनी, सदा काम अग्नि से सन्तप्त रहती थीं और जैन धर्म से सदा विपरीत भाव रखती थी।

एक दिन ज्ञान भूषण मुनिराज ईर्यापथ शोधते हुए अलं-कापुरी में विहार करते हुए निकले। राजा जयसेन ने उन्हें तिष्ट तिष्ट कहके पड़गाहा और नवधा भक्ति पूर्वक आहार दिये, परंतु उनकी कुटिल रानी जयसेना को राजा की यह कृति न रुची। दोहा—रानी अपने चित्तमें, निन्दी मुनिवर भेख।

कौन रूप इनने धरो, अम्बर हीन विशेख।। देह मलिन निर्धन महा, मल आभूषण अंग। देखत लगे हरावनी, दर्शन याके भंग।।

इत्यादि अनेक प्रकार से अपने मनमें उस नीचनी ने उन महात्माजी की घोर निन्दा की । हां ! राजा के डर से वह मुख से यद्यपि वहु मिष्ट भाषण करती थी, परनतु अन्तरंगकी मिल-नतासे उसने नाना कर्मों का बन्ध किया । तीव पापका फल भी कमी कभी शीघू उदय हो जाता है सो रानी जयसेना कुष्ट न्याधि से न्यथित हो गई। शरीर उसका इतना दुर्गन्धित हो गया था। राजा ने उसकी ऐसी दुर्दशा देखकर कहा---

राजा- चौपाइ।

मुनि ढिग जाय चरन तुम गहो। अपनो दुःख दीन ह्वै कहो॥ वे करुणा-निधि हैं मुनिराज। किर हैं तेरो तुरत इछाज॥

रानो भी मन में समझ गई कि यह म्रुनि निन्दा का फल है, वह पालकी में बैठकर श्री गुरु के पास गई और अपनी सब दशा सुनाई।

रानी— चौपाई।

मोकों क्षमा करो मुनिराज। शरण गहेकी राखहु छाज॥ तुम दयालु करुणा निधिसार। भानु भांति तपतेज अपार॥१॥

साध्र .. चौपाई।

देव शास्त्र गुरु भक्ति करेव। चव विधि दान सुपात्रहिं देव।।
सुनि निन्दा निहं कीजे भूछ। यह सुख बेलि कुल्हाड़ी मूछ॥
तुम मेरो इक कही करेव। अद्भुत मन्त्र कपट तिज लेव॥
कुम कुम केसर अरु घनसार। तासौं लिखियो थार मंभार॥
सो तुम थार लियो जल धोय। उत्तम जल असनापन होय॥

मुनिके वचन सुनकर जयसेना बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने श्रीभक्तामरजी का २६ वां कान्य रुचि पूर्वक सीख लिया और घरपर पहुंच कर वैसी ही क्रिया की जिससे सब देह निरोग हो गई। धन्य है इस पवित्र जैन-धर्मको कि, जिसके प्रसादसे रानी

## कुन्दावदातचलचामर चारु शोभम्, विभ्राजते तव वपुःकलधौतकान्तम्। उद्यच्छशाङ्कशुचिनिर्भरवारिधार-मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकोम्भम्॥३०॥

तेरा सुवर्णसम देह विभो ! सहाता, है श्वेत कुन्दसम चामरके उद्देसे ।
सोहे सुमेहिगरि, कांचन कांतिधारी, ज्यों चन्द्रकान्तिधर निर्मारके वहेसे ।३०।
भावार्थ .. हे जिनेन्द्र ! कुन्दके पुष्पोंके समान उज्ज्वल और दुरते
हुए चमरोंसे शोभित आपका शरीर ऐसा शोभायमान होता है जैसा
मरनोंकी वहती हुई चन्द्रवत स्वच्छ जल धाराओं से सुवर्णमई सुमेहका
ऊंचा तट सुशोभित होता है । यह तीसरे प्रतिहार्यका वर्णन है )



३० ऋद्धि—ओं हीं अही णमो घोरगुणाणं।

मन्त्र — भी नमी अहे महे क्षुद्रावघहे क्षुद्रान् स्तंमय स्तमय रक्षा कुरु कुरु स्वाहा।

विधि - ऋदि मन्त्रकी
आराधना से और यंत्र
पासमें रखने से शत्रुका
स्तमन होता है।

# छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त-मुच्चैःस्थितं स्थगित भानुकरप्रतापम्। मुक्ताफलप्रकरजाल विद्युद्धशोभम् प्रख्यापयत्त्रिजगतः परभेश्वरत्वम्॥३१॥

मोती मनोहर लगे जिनमें, सुहाते नीके हिमांशुसम, सूरजतापहारी। हैं तीन कुत्र शिरपे अतिरम्य तेरे, जो तीन-लोक परमेक्वरना बताते॥३१॥

भावार्थ हे प्रभु! चन्द्रमाके समान एमणीय अपर ठहरे हुए, तथा निवारण किया है सूर्यकी किरणोंका प्रताप जिन्होंने और मोतियों के समूहकी रचनासे बढ़ी हुई शोभा जिनकी, ऐसे आपके तीन छत्र, तीन जगतका परम ईश्वरपना प्रगट करते हुये शोभित होते हैं। (इस श्लोकमें चौथे प्रातिहार्यका वर्णन है)



३१ ऋदि—में हीं णमी गुण घोर परकमाण । मन्त्र—में उबसग्गहरं पासं वन्दामि कम्मघण-मुक्कं विसहर विसणिणी-सिण । मंगल कल्लाण आवासं भों हीं नमः स्वाहा ।

फल . इस मन्त्रकी आराधना से राज मान्यता होती है।

#### गोपाल ग्वालाकी कथा

वच्छ देशमें श्रीपुर नामका नगर था वहां राजा रिपुपाल रहते थे उनके चार रानियाँ थीं जो ग्रहस्थ-धर्ममें बड़ी सावधान थीं। चौ॰ रानी चार तासुकी सती। एक एकतें वहु गुणवती॥ अपने पतिकी आज्ञा करें। शीछ माल आभूपण धरें॥१॥ पूजा दान विपै अति चाव । गुरुकीं सेवा हिरदे भाव ॥ व्रत विधानमें ते छवछीन । श्रवण पुरान सुनत मनमीन ॥२॥ उनके यहां एक ग्वाला रहता था जो उनके गाय, भैंस आदि की टहल किया करता था। एक दिन वह ग्वाला जंगलमें गया और उसको परम बीतरागी मुनि महाराजके दर्शन हुए। ज्वाला ने महात्माजी की वड़ी भक्ति भावसे वैयावृत्ति की और कहने लगा ।

ग्वाला

मोकों विधिना बहु दुख द्यो । कारण कौन दरिद्री भयो ॥ सो मुनिवर कहिये सममाय । मेरे मनको संशय जाय ॥ ॥ चौपाई। मुनि....

चौपाई।

सुनरे ग्वाला परम अज्ञान । तै पूरव मुनि दियो न दान ॥ विना दियाक्ष्पावै नहिं कोय । घरमें वस्तु घरी जो होय ॥ ग्वाला' 'ताको है कलु आज उपाय । कै घों जीवन योंही जोय ॥ सो सव प्रगट बताओ हाल । तुम हो मुनिवर दीन द्याल ॥१॥

मुनि....मिथ्या मति पावे नहिं कोय । ताको देहु जो श्रावक होय ॥

<sup>ा</sup> दिया देनेको भी कहते हैं और चिरागसे मी कहते हैं।

ग्वाळा...पिहले मुहि अपनो कर लेव।ता पीछे मुनिवर कछु देव।। मुनिः दोहा।

प्रथमहिं सुनो गोपालजी, तुम श्रावक व्रत लेव। अष्ट मूल गुण घारिकें, निश मोजन न करेव॥ ग्वाला... दोहा।

हे सुनिवर! गुरु देवजी, मैं नहिं जानत मूल। कृपया अब समझाइये, विगत विगत कर तूल।। मुनि " श्लोक।

आप्ते पंच नुतिर्जीव, दया सिलल गालनं।
त्रिमद्यादि निशाहारो, दुम्बराणां च वर्जनं॥
अर्थ — पंच परमेष्ठी पर श्रद्धा, जीव दया, जल गालन,मद्य मांस, मधु, रात्रि भोजन और उदम्बर फलों (बर पीपर ऊमर कठूमर और पाकर) का त्याग करना श्रावक के मूल गुण हैं।

सारांश यह कि उन कृपालु मुनिराज ने सब शावक की क्रिया उसे समझा दी और श्रीमक्तामरजी के ३० और २१ वें कान्य तथा विधि समझा दिये और कहा—

मुनि ... चौपाई।

जाहु बच्छ यह जपौ तुरन्त । शुद्धाशन प्राप्तुक एकन्त ॥
रक्त वस्त्र माला रुद्राक्ष । दीजे अधिक अठोत्तर लाख\*॥
सौन सहित नाशा हग ध्यान । मन बचकाय त्रिविधि परवान ॥
थिरचित राखि विसरि मतजाय । बीसबिसे शपहियो चितलाय । ।

३००००८ क्वियमसे जरूर ही।

ग्वालाने मुनि महाराज को नमस्कार करके चल दिया और उनकी बताई हुई रीतिके अनुसार आराधना आरम्भकर दी जिसके प्रभाव से जिन देवताने प्रगट होकर कहा।

देवी— चौपाई।

कही गुपाल सो कारन कीन। जा कारन वैठे धरि मौन। जो चाहो सो मोते लेंहु। अव तुम सुख सों राज करेहु।।१॥
गोपाल हे माता कह जानत नांह। जो तुम पृष्ठत हो हम पांह॥
जो जानों इतनों जस लेंहु। दारिद मेरो नाश करेहु॥२॥
देवी इल्ली देश हरी पुर गांव। तहं हरि वर्ष नृपित की ठांव॥
वाकी मीच किट भई आय। वाकी राज लेंहु तुम जाय॥१॥

फिर क्या था गोपाल ग्वाल वहीं पहुंचे तो सचग्रच हरी पुर नरेश की मृत्यु हो गई और मन्त्रियोंने मतवाला हाथी छोड़ रक्खा था कि, जो उसे वशमें करेगा उसीको राजा बनावेंगे। गोपालने पहुंचते ही उसका वकरेके समान कान पकड़ लिया और हरी पुरकी राजगदी पर वैठकर राजमुख भोगने लगा।

गम्भीरतार्यवपूरितदिग्विभाग-स्त्रलोक्यलोकशुभसंगमभूतिदक्षः । सद्धर्मराजजयघोषणघोषकः सन् खे द्वन्द्वभिध्वनति ते यशसः प्रवादी॥३२॥

गम्मीर नाद मरता दश ही दिशामें, सत्संगकी त्रिजगकी महिमा बताता। धर्मेशकी कर रहा जंगधीयणा है, आकाश बीच वजता यशका नगारा ॥३२॥

<sup>\*</sup> मृत्यु ।

भावार्थ—हे जिनेश! गम्भीर तथा उंचे शब्दोंसे दिशाओंको पृरित करने वाला, तीन लोकके लोगोंको हु भ समागमकी विभूति देने में चतुर और आपका यशगान करनेवाला दुन्दुभि, आप तीर्थं कर देवकी जय घोषणा प्रगट करता हुआ आकाशमें गमन करता है! (यह पांचवां प्रातिहार्य्यका वर्णन हुआ।)

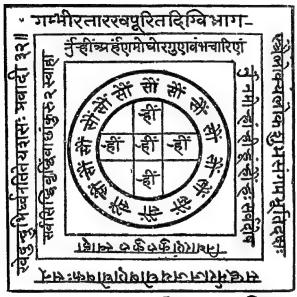

३२ ऋदि—ॐ हीं अर्ह णमो घोर वम्मचारिणं। मंत्र—ओं नमो हां हीं हुं हः सर्व दोष निवाणं कुरु कुरु स्वाहा।

विधि—उक्त ऋदि मंत्र द्वारा (कुआरी कन्या के हाथसे कता हुआ ) स्त मंत्रित करके उसे गळेमें बांधनेसे और यन्त्र पास रखनेसे संप्रहणी आदि पेटकी सब पीड़ाएं नष्ट होती हैं।

## मन्दारसुन्दरनमेरुसुपारिजात-सन्तानकादिकुसुमोत्करवृष्टिरुद्धा। गन्धोदिबन्दुशुभ मन्दमरुत्प्रपाता दिव्यादिवःपतित् ते वचसां तिर्वा॥३३॥

गन्धोद-बिन्दुयुत मास्तकी गिराई, मन्दारकादि तस्की कुसुमावलीकी— होती मनोरम महा सुरलोकसे हैं वर्षा, मनो तव लबसे बचनावली है ॥३३॥ भावार्थ—हे जिनराज ! गन्धोदककी बूदोंसे मांगळिक मन्द मन्द पवन !सहित ऊर्ध्व मुखी× और देवोपुनीत मन्दार, सुन्दरनमेरू, सुपरिजात, सन्तानक आदि कल्पवृक्षोंके फूळोंकी वर्षा आकाशसे वरसती है सो मानो आपके वचनों की वृष्टि ही हो रही ह । (यह छठा प्रातिहार्थ्य है । )



ऋदि — ३३ औं
हों अहं णमो सन्नोसिंह पत्ताणं।
मंत्र—ऑं हीं श्रीं
क्लों च्लू ध्यान—
सिद्धिपरमयोगीइवराय नमः स्वाहा।
विधि— उक्त ऋदि
मन्त्रसे (कुआंरी
कन्या द्वारा कताये
हुए) स्तको म-

गडा वांधनेसे और माड़ा देनेसे तथा पासमें यत्र रखनेसे एकतरा, तिजारी, ताप आदि सब रोग नप्ट होते हैं। धूप गुग्गठकी घृत मिली होनी चाहिये।

## वाई मदनसुन्दरी की कथा/

उड़जंन नगरमें राजा रतनशेखर राज्य करते थे। वे बड़े ही नीतिवान और प्रजा पालक थे। उनकी पटरानीका नाम मदनसुन्दरी था, परन्तु पूर्व जन्ममें उसने जैन-शास्त्रोंका अना-

<sup>×</sup> भगवान के समवशरणमें फूल वरसते हैं . उसके मुंह ऊपरको और डटेल नीचेको रहते हैं।

दर किया था इससे उसने अत्यन्त कुरूप देह पाई थी। सिर पर खड़े भूरे, बाल, छोटा-सा ललाट, चपटी बहती हुई नाक, ओटों से बाहर निकले हुए दांत, मोटी कमर, पतली जंघा, विवाई फटी एड़ियां, हाथी ऐसे कड़े सर्वाङ्गरोम, फूली हुई गर्दन और पीप बहते कान होने से वह कहने मात्रकी मदन-सुन्दरी थी, इतने पर भी उसे गलित कुष्ट और खांसी तथा दमा उसकी दम लिये डालते थे, इससे कोई पास भी नहीं खड़ा होता था। राजा ने नाना चेष्टाएं की पर सफलता नहीं हुई।

एक दिन राजा रतनशेखर बड़ी ही चिन्तामें बैठे थे कि इतनेमें श्रीदत्त नामक एक जैनी श्रावकने आकर राजासे पूछा।

श्रीदत्त हे राजन ! आज चिन्तामें क्यों मन हैं ?

राजा—भाई ! ग्रुझे अपना दुख कहते लड़्जा आती है, ''अपनी जांच उचारिये, आपर्हि आवे लाज।''

श्रीदत्त-आप स्पष्ट कहें, मैं श्रीमानकी चिन्ता मिटाने का प्रयत्न सोचूंगा।

राजा रतन्त्रोखरने रानी मदनसुन्दरी की सब दशा सुनाई, तब श्रीदत्तने कहा कि आप श्रीमती रानी मदनसुन्दरीको स्वामी धर्मसेन मुनिके पास ले जाइये वे मुनीक्वर यह व्यथा मेटने में समर्थ हैं।

राजा-अच्छा, तो पालकी मेज कर उन्हें बुलवाइये। श्रीदत्त-वे वीतरागी ऋषिराज, हाथी घोड़ों की कुछ अपेक्षा नहीं करते और न उनको कुछ राजदरवार की परवाह है। आपकी अभिलापा हो तो उन्हीं की शरणमें जाइये। दोहा—तब राजा रानी सिहत, चलौ मुनीसुर पास। नांगे पग बनमें गये, जहं मुनि परम उदास।। वैठे देखा छीन तन, आतम सौं लवलीन। दै प्रदच्छना रायने, नमस्कार जुग कीन।। धर्मबृद्धि मुनिवर दई, समाधान कहि राय। तब कीन्हीं स्तुति घनी, राजा शीस नवाय।।३।।

বালা---

अहिल्ल छन्द् ।

तुम स्वामी निरग्रन्थ, सु कहा चढ़ाइये।
हेम रतन गज चीर, सुढिग नहिं लाइये।।
तुम चरनन कौ सरन, गहौ मैं आयर्के।
और कहाँ मैं जाऊं, तुम्हें प्रभु पायर्के।।
लेहीं जिनवर धर्म, जु मुझ संकट हरो।
मुनि अपने प्रसाद, तिया नीकी करौ।।
तुम हौ दोन दयाल, अधिक कहु माखिये।शरण गहे की लाज, चरण मोहि राखिये।।
मुनिराज—अच्छा मैं कल इसका उत्तर द्ंगा।

महात्माजी ने राजासे कह तो दिया, परन्तु उन्होंने उलटी चिन्ता खड़ी कर ली उन्हें यह शस्य चुमने लगी थी जिससे जप, तप सब भूल गये थे, उनका ध्यान था कि यदि रानीका रोग नहीं जावेगा तो जैन धर्मकी हंसी होवेगी। इसलिये वे सन्यास लेकर शरीर छोड़ने की भावना मा रहे थे कि इतनेमें पद्मावती देवीने प्रगट होकर मुनिराजको नमस्कार किया और कहा कि आप चिन्ता न करें। श्रीभक्तामरजी के ३२ और ३३ वें जुगल काव्य रानीको सिखा दीजिये धर्मके प्रसादसे सफलता होगी। सबेरे रानी मदनसुन्दरी मुनिराजकी सेवामें गई तो महात्माजीने श्रावकके व्रत-सिहत युगल काव्य पढ़ा दिये। रानीने घर जाकर उनका विधिपूर्वक जाप किया जिससे उसका जैसा नाम था वैसा ही रूप हो गया और समस्त रोग नष्ट हो गये।

# शुम्भ त्प्रभावलयभूरिविभा विभोस्ते लोकत्रये द्यतिमतां द्यतिमाक्षिपन्ती। प्रोद्यदिवाकरिनरन्तर भरिसंख्या दीप्तयाजयत्यपि निशामिपसोम्याम्॥

त्रैलोक्यकी सब प्रमामय वस्तु जीती, भामण्डल प्रबल है तव नाथ ऐसा। नाना प्रचण्ड रवि-तुल्य सुदीप्तिधारी, है, जीतता शशि सुशोभित रातको भी ॥३४

भावार्थ—हे भगवंत ! दैदीप्यमान सघन और अनेक सूर्यों के तुल्य आपके प्रभा मण्डलकी अतिशय प्रभा तीनों लोकके प्रकाशमान पदार्थी की कांतिको लिजत करती हुई चन्द्रमाके समान सौम्य होने पर भी रात्रिको दूर करती है। अभिप्राय यह है कि प्रभा मण्डल की प्रभा यद्यपि कोट सूर्यके समान तेज वाली है, परन्तु आताप करने वाली नहीं है वह चन्द्रमाके समान शीतल है और रात्रिका अंधकार नहीं होने देती। यह विरोधाभास अलंकार है। (यह सातवां प्रातिहार्य है) ३४



३४ ऋदि—ओं हीं अहें णमो खि-होसहिपत्ताणं। मन्त्र—नमो हीं श्रीं क्हीं ऐं हों पद्मावत्येनमो नमः स्वाहा। विधि—कुसुम के रंगसे रंगे हुए सूत को १०८ ऋवारद्ध मंत्र द्वारा मन्त्रित करके उसे गुग्गह

की धूप देकर वांधनेसे और यत्र पासमें रखनेसे गर्भका स्तंमन होता है असमयमें गर्भका पतन नहीं होता।

## स्वर्गापवर्गगममार्गं विमार्गणेष्टः सद्धर्मतत्त्वकथनैकपटुस्त्रिलोक्याः। दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थसर्व-भाषास्वभावपरिणामग्रणैः प्रयोज्यः।३५।

है स्वर्ग-मोक्ष-पथदर्शनकी सुनेता, सद्धर्मके कथनमें पटु है जगों के। दिव्यष्वनि प्रकट अर्थमयी प्रभी ! है तेरी, छहे सकल मानव बोध जिससे ।३५।

भावार्थ—हे प्रभु ! स्वर्ग और मोक्ष मार्ग दर्शानेमें इच्ट, उत्कृष्ट धर्म के तत्व कथन करनेमें एक मात्र श्रेष्ठ निर्मल अर्थ और समस्त भाषाओं रूप परिणमन करने वाली आपकी दिन्य व्विन होती है। (यह आठवां प्रातिहार्य है)।



३५ ऋदि—भीं हीं अहैं णमो जलो— सहिपत्ताणं । मंत्र—भीं नमीं जय विजया परा— जित महा छक्षीं अमृत वर्षिणीं अमृत भव भव वषट् सुधाय स्वाहा । विधि—उक्त रिद्धि मंत्र की आराधना

से यंत्र पास रखनेसे दुर्मिक्ष चोरी, मरी, मिरगी, राजभय आदि सब नष्ट होते हैं। इस मंत्रकी आराधना स्थानक में करनी चाहिये और यंत्र की पूजा करनी चाहिये।

### राजा भीमसेनकी कथा

जगत प्रसिद्ध बानारसी नगरीमें राजा भीमसेन राज्य करते थे, वे बड़े ही न्यायशील थे।

चौपाई—भीमसेन राजा राजंत। भीर सेन सो जो बलवन्त।। रूप विषे रतिपति अवतार। भेद विज्ञान कला गुन सार॥ अपने धर्म विषे लवलीन। न्याय नीतिमें परम प्रवीन॥ दण्ड बन्ध लेदन अरु मार। जाके राज्य नहीं संसार॥

पूर्व असाताके विषाकसे महाराजा भीमसेन एक मयंकर रोग से पीड़ित हो गये थे, जिससे उनका शरीर नितान्त दुर्वल हो गया था, काँति उड़ गयी थी, अस्थिचमें सूख गये थे और देखनेमें बहुत डरावने दिखने लगे थे, और भूखका पता नहीं था

नाना प्रयत्न किये पर सब व्यर्थ हुए। राजाकी यह दशा देख कर एक दिन उनकी रानी अधीर हो पड़ीं उन्हें साहस न रहा और व्याक्कल होकर होने लगीं। मन्त्री लोग दौड़े आये और उन्हें धीरज वंधाया।

सन्त्री-

सोरठा।

रांना सौं कहि आय, काहे कौं दुख करत है।
पूरव करम उपाय, सो तो भ्रुगते ही वर्ने।।
जतन करेंगे लाख, मन्त्र जन्त्र वा औपधी।
तूमन धीरज राख, राजा नीके होयंगे।।

एक दिन बुद्धिकीर्ति धुनि महाराज विहार करते हुए बनारस नगरीमें गये, राजा उन्हें देखकर धुनिके चरणोंमें लेट गये और अपनी कमनसीबी का सब हाल कह सुनाया और निवेदन किया कि हे दीनदयाल ! ऐसी कुपा कीजिये जिससे यह न्यथा दूर होवे।

सुनि--

चौपाई।

कितल वात यह भूपति आय। कोटिन व्याधि दूर हो जाय। जुगत मन्त्र हमसो तुम लेहु। छिनमें व्यथा प्रथक कर देहु॥१॥

मुनिराज तो विधिपूर्वक ३४ और ३५ वां काव्य सिखा कर विहार कर गये, और राजाने तीन दिन वड़ी कठिन तपस्या की तब चक्रेस्वरी देवीने प्रगट होकर कहा—

देवी--

चौपाई।

मांग मांग जो इच्छा होय। जो पूर्ण करूंगी तोय॥ -राजा--जो माता तुम होहु सहाय तो मो व्यथा दूर हो जाय॥ देवी--श्रीजिनके चैत्याखय जाय। आदिनाथ असनान कराय।। वह गन्धोदक ल्यावह अङ्ग । काम रूप ह्रै है सरवंग ॥१॥ देवी आशीर्वाद देकर निज स्थान को गई और राजा ने वैसा ही किया जैसा देवी कह गई थी। फिर क्या था? चौपाई-छे गन्धोदक छायो अङ्ग। मदन रूप पायो सरवंग।। लागत मात्र और छवि छई। कंचन बदन देह सब भई।।१॥ तब दौरे मुनिवर पै गये। कर नमोस्तु ढिग ठाढ़े भये॥ राजा मन डपजो बैराग। यह गुरु पाये पूरन भाग।।२॥ हाद्श भांति भावना भाय। छीनी दीक्षा सीस नवाय।। अन्तकाल लीन्हों सन्यास । तजी देह कीन्हौं सुर्वास ॥३॥ दोहा-जैन धरम पाऊं सदा, दया प्राप्त है जाहि।

तातें पावेपरम पद, अन्य धरम में नाहिं ॥१॥

उन्निद्रहेमनवपङ्कुजपुञ्जकान्ति, पर्युल्लसन्नखमयुंखशिखाभिरामौ। पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र! धत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति ॥३६॥

फूले हुए कनकके नव पद्मकेसे शोमायमान नखकी किरणप्रमासे— त्ने जहां पग घरे अपने विभो ! हैं नीके वहां विबुध पंकज कल्पते हैं ॥३६॥ भावार्थ—हे जिनेन्द्र ! फूले हुए सुवर्णके नवीन कमल समृहके छहरा कान्तिवान और चहुं ओर फैलती हुई नखोंकी किरणोंके समृह से सुन्दर ऐसे चरण आप जहाँ रखते हैं वहां देवतागण कमछोंको रचना करते हैं।

| यन्ति ३६                         | उन्नि<br>इं            | झहेम<br>न्हीऋई।                                    | न <b>वप</b> डू<br>गुमोविच | ज पुञ<br>ोसहिपह | जकान<br>गणर्जुन्ह | पर्यु छ्लस न्नरवमयूरविश्वितिरामी        |         |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------|---------|
| पद्मानितत्रविद्युधाः परिकल्पर्या | दर्मगसमीहित्कुरुर्भगह् | #                                                  | हां                       | हीं             | श्रीं             | श्रींकलिकुडदंडस्वामिन्ग्रागच्छरञ्जा<br> | सन्त    |
| - परि                            | मगहि                   | म                                                  | -हां                      | हीं             | क्रीं             | दंडस्ब                                  | ्वम्    |
| बुधा                             | द्यमार                 | च                                                  | -हः                       | नंदू            | भुद्ध             | मिन्                                    | धूरवर्ष |
| मत्रवि                           | मनान्छि                | म                                                  | य                         | र               | ह                 | गिन्छन                                  | श्या    |
| É                                | -1                     | <u>ह</u> त्यां <u>शान्त्राल</u> ्येत्रशासमंशान्रस् |                           |                 |                   |                                         | भेरान   |
| तु                               | :17:                   | معز و                                              | निर्धि ।                  | 라 화             | <u> निा</u> ह     | म डि                                    | њ.<br>Э |

ऋद्धि--ऑ 3 € ही अहं णमी विप्पी-सहि पत्ताणं। मत्र—ॐ ही कलिकुण्डदण्डस्वामिन भागच्छ **आग**न्त्र आत्ममत्रान् आकर्षय आकर्षय आत्मम-त्रान् रक्ष रक्ष पर-मत्रान् क्रिन्द क्रिन्द मम समीहित कुरु कुरु स्वाहा ।

विधि—ऋदि मंत्रकी थाराधनासे और यंत्र पास रखनेसे सम्पत्ति लाम होता है। लालपुष्प द्वारा १२००० जाप करना चाहिये और यत्रकी पूजन भी करते रहना चाहिये।

### सुरसुन्दरी की कथा

पटना नगरमें राजा धारिवाहन राज करते थे उनकी रानी का नाम क्षत्रीसेना था उनके सात पुत्र थे और एक कन्या थी, कन्या का नाम सुरसुन्दरी था जैसा उसका नाम था वैसा ही वह रूपवान और मनोहर भी थी, परनत जिन-धर्म में अनुराग न होने से उसे विना सुगन्धि का ही फूल कहना चाहिये। उसे अपने स्वरूप का वड़ा गुमान था, अपने रूप के गर्व के मारे वह औरोंको तिनका के समान तुच्छ समझती थी। राजा रानी को एक ही लड़की होनेसे उन्होंने उसे लाड़ली भी वना लिया था इससे वह उनके भी सिर चढ़ गई थी और उन दोनों की कुछ परवाह भी नहीं करती थी। ठीक है—

चौ०-कन्या जिनहु चढ़ाई मूढ़। तिनने पकरी गजकी सूंढ़॥ जिन वेटीको सिख बुध दई । तिनकी कीरति घर घर भई॥

यद्यपि सुरसुन्दरी बड़ी ढीट थी फिर भी माता पिता को बहुत प्यारी थी। एक दिन वह पालकीमें चढ़कर जिनमन्दिर को गई और बहुत सी सहेलियों को साथ ले गई। उस मूर्खा ने जिनराज की दिशम्त्रर प्रतिमा की बड़ी ही निन्दा की। वह कहने लगी कि इनके न तो आभूषण हैं न स्त्री ही है और तो क्या कपड़े तक नहीं हैं जब इन की खुद ही की यह दशा है तो ये दूसरों को क्या दे सकते हैं? सुख की आशा से इन्हें पूजना मानों घृत के हेतु पानी का विलोबना है। सुरसुन्दरी ने यह भी कहा कि देवतों में कुल्णजीको ही धन्य कहना चाहिये, जो दिन्य वस्त्र आभूषणों से सजे हुए हैं गोपियों और ग्वालचाल मण्डलीके साथ कोड़ा करते हैं और सोलह हजार रमणियों के साथ मौज करते हैं।

जिन मन्दिर से निकल कर वह सुरसुन्दरी बाहर आई तो थोड़ी ही दूर पर एक परम दिगम्बर गीतरागी मुनिराजको देखा और उन्हें भी निर्लंडज, म्लेक्ष दित्री आदि अपशब्द कह डाले। वह पापिनी रूप के अभिमान में ऐसी अन्धी हो गई कि अपने मुंहमें से पान का उगाल उन निस्प्रेह महात्माजी के ऊपर उगल दिया।

बहुत पाप कमीं का विपाक तत्काल ही रस दे देता हैं और पूर्वीपार्जित ग्रुम कमें अग्रुम रूप परणम जाते हैं, सो

सुरसुन्दरीको भी ऐसा ही हुआ। देव और गुरुकी निन्दा करते ही तत्काल उसका सर्व शरीर कान्ति प्रतापहीन अत्यन्त कुरूप हो गया! जब वह घर आई तो सिखयों ने जिनराज और सुनिराजकी निन्दाका सब चुत्तान्त राजा को सुनाया। महाराजा धारिवाहन पुत्री की यह करत्त और दशा देखकर बहुत चिनियत हुए अन्त में उन्होंने नगरकी श्रावक मण्डली की सम्मित से जिनराज की महान पूजा की और उन्हीं सुनिराज की शरण में गये। नमस्कार करने पर सुनिराज ने धर्म चुद्धि दी और कहा, राजन्! कुशल से तो हो ?

राजा—गुरुदेव के चरण प्रसाद से मंगल होगा।

ग्रुनि॰ —ऐसी वात क्यों कही १ खुलासा करके कहो।

राजा—मेरी सुरसुन्दरी नाम की कन्या ने जिनदेव और जिनगुरु की निन्दा करके अपने पांव पर अपने हाथसे कुल्हाड़ी पटक ली है वह नितांत रोगी और कुरूपा हो गई है, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे यह असाता दूर हो।

उन महात्माजी ने एक घड़ा पानी मंगवाया और 'उन्निद्र' आदि छत्तीसवां कान्य पढ़ के कहा कि, इस पानी से बाई को स्नान कराओ ।

सुरसुन्दरी ने अपनी कृति पर बहुत पश्चात्ताप किया और मंत्रित जल से म्नान किया!

जिसके प्रसाद से उसका पहिले से भी सुन्दर उर्वशी जैसा रूप हो गया उसकी जैनमत पर पूरी श्रद्धा हो गई, फिर उसने अपना विवाह नहीं किया। उन्हों मुनिराज के पास अर्जिका के ब्रत लिये और आयु के अन्त में समाधि पूर्वक शरीर छोड़ कर वह देवसुन्दरी देवलोक को गई।

# इत्थं यथा तव विभृतिरभू िजनेन्द्र ! धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य । याहक्प्रभा दिनकृतः प्रहतांधकारा ताहक्कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि।३७।

तेरी विभूति इस भांति विभो ! हुई जो, सो धर्मके कथनमें न हुई किसीकी। होते प्रकाशित, परन्तु तमिस्र-हर्ता होता न तेज रवि-तुल्य कहीं प्रहॉका ॥३०॥

भावार्थ हे जिनेन्द्र ! धर्मीपदेशके समय समवसरणमें पृत्रोंक्त प्रकारसे जैसी विभूति आपकी हुई वैसी अन्य हरिहरादि देवोंकी नहीं हुई सो ठीक ही है जैसी अन्यकार नाशक प्रभा सूर्यकी होती है, वैसी प्रकाशमान तारागणोंकी कहां हो सकती है ?



३७ ऋदि — औं हीं अहं णमी सन्ती-सिंदपत्ताणं। मन्त्र — ओं नमों भगवते अप्रतिचकें ऐ क्लीं ब्लू ओं हीं नमो बांकिण सिद्धयें नमो नमः अप्रति-चके हीं ठः ठः स्वाहा। विधि--ऋदि मंत्र द्वारा २१ वार पानी मंत्रकर मुंहपर झीटा देनेसे और यंत्र पास रखनेसे दुर्जन वश होता है, उसकी जीमका स्तंभन होता है (बोल नहीं सकता)

### सेठ जिनदास की कथा

भगवान पद्मश्च के गर्भ जनम कल्याणक होनेसे कोसाम्बी नगरी जैन जनता में बहुत विख्यात है वहां पर जिनदास नाम के एक सेठ रहते थे। एक बार उन्हें न्यापार में बड़ा घाटा लगा और सब सम्पत्ति खो बैठे। वेचारे बड़े व्याकुल हुए और खूब रोये। उनकी ऐसी विकल दशा सुनकर वहां के एक दूसरे सेठ सुदत्तजीने सेठ जिनदासजीको अपने घर पर बुलवाया और बहुत धीरज बंधाया। उन्होंने यह भी कहा कि, आपने कुछ अनाचार में तो धन खोया नहीं है, जुआ और वेक्याबाजी भी नहीं की है न्यापार किया है। यदि टोटा लग गया है तो क्या चिन्ता है फिर कमाओगे। इस प्रकार सम्बोधन करके उन्हें खासी प्रंजी की मदद दी।

सेठ जिनदासजीने पुनः उद्योग किया परन्तु भाग्यने उनको पुनः टकर दी और वे फिर से तंएदस्त हो गये, विरानी पूंजी भी खो बैठे। निदान ये एक दिन स्वामी अभयचन्द मुनिराज के पास गये और मक्ति पूर्वक नमस्कार करके खड़े हो गये। मुनिराज ने धर्म बुद्धि दी, कुश्चल-क्षेम पूछ कर बैठने को कहा और बहुत सा धर्मी पदेश दिया।

सेठ जिनदास ने अवसर पाकर अपने मनकी व्यथा सुनाई और व्यापार सम्बन्धी सब वृत्तान्त सुनाया। उसे सुनकः मुनि महाराज ने 'इत्थं यथा' आदि ३७ वां काव्य उन्हें सिखा दियाः और सिद्ध करने की सम्पूर्ण रीति बता दी।

सेठ जिनदास ने मन्त्र की विधि पूर्वक साधना की और १००८ बार जाप किया। आधी रात नहीं होने पाई थी कि वहां की बनदेवी ने प्रगट होकर एक अमृल्य रत सेठजी के हाथ में रख दिया और कहा—

देवी — हे भन्य जिनदास ? तू ने मुझे क्यों स्मरण किया है ? तेरे मन में जो इच्छा हो सो मांग।

जिनदास—हे माता ? मैं महा द्रिद्री हूँ मुझे इस संकट से बचाओ।

देवीने जिनदासजी को एक अंगूठी देकर कहा कि, इस अंगूठी के प्रसाद से तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होगी। देवी तो इतना कह के चली गई पर जिनदासजी मुनिराज के पास वह रत्न और मुद्रिका लेकर गये और रात्रिका सब बचान्त कह सुनाया।

एक दिन सेठ जिनदासजी परदेश को जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें बहुत से चोर मिलें जो राजा का भण्डार चुरा लाये थे और बहुतसे हीरा जवाहिरातों की गठरी बांधे हुए थे। परस्पर की कुशलके पश्चात चोरों ने सेठजी से कहा कि हमारे पास जो रतन हैं वे आप खरीद लें और नगदी रुपया वा सोना चांदी दे दें। सेठजी ने समझ छिया कि यह माल निस्सन्देह चोरी का है, निदान उन्होंने चोरों को रतन ग्रुद्रिका दिखाई और खूब फटकार लगाई। नतीजा यह हुआ कि चोर भाग गये बि और सारी सम्पदा छोड़ गये। सत्य वक्ता सेठ जिनदासजी-यद्यपि दरिद्रता के मारे हुए थे, परन्तु उन्होंने सत्य नहीं छोड़ा वे जानते थे कि—

दोहा—सत मत छोड़ो स्रमा, सत छोड़े पत जाय। सतकी वांदी लक्ष्मी, मिलै घनेरी आय।।

बहुत कुछ सोच विचार कर वे कोसाम्बीनरेश धरमपालजी के दरवार में सम्पूर्ण दौलत लेकर गये और उन्हें सौंप कर सब समाचार सुनाया। राजा ने अपना सब माल पहिचान लिया और सेठ जिनदासजीकी ईमानदारीसे प्रसन्न होकर सर्व सम्पदा उन्हें सौंपकर बड़ी प्रशंसा की।

देखों । श्रीभक्तामरके कान्यके प्रभावते सेठ जिनदासजी विपुल सम्पत्ति के अधिकारी हो गये।

# इच्योतन्मदाविलविलोलकपालमूल-मत्तश्रमद्श्रमरनादविशृद्धकोपम् । ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तं दृष्ट्वाभयंभवतिना भवदाश्रितानाम् ।३८।

दोनों कपोल मतते मदसे सने हैं, गुजार खूच कुरती मधुपावली है। ऐसा प्रमत्त गज होकर मुद्ध आवे, पार्चे न किन्तु मय आश्रित लोक तेरे।३८।

भावार्थ—हे जिनराज ! मरते हुए मदसे जिसके गण्डस्थल मलीन तथा चंचल हो रहे है और उनपर उन्मत्त होकर भ्रमण करते हुए भौंरे अपने शब्दों से जिसका क्रोध बढ़ा रहे हैं, ऐसे मतवारे और ऐरावतके समान हाथी को अपने ऊपर मपटता हुआ देखकर आपके भक्तों को भय नहीं होता है।

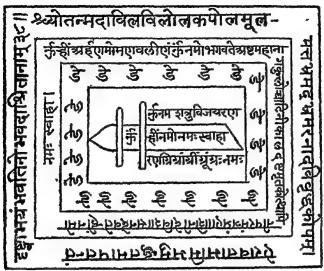

३८ ऋदि—ऑ हीं अहं णमो मण-चलीणं। मन्त्र—ओं नमो भगवते महानागकु-लोखाटिनी काल-दण्टमृतकोत्थापिनी परमन्त्र प्रणशिनी देविदेवते हीं नमो नमः स्वाहा। फल-ऋदि मंत्र

जपने, यन्त्र पासमें रखने से धन लाभ होता है।

### सेठ सोमदत्त की कथा।

बीरपुर नगर में राजा सोमदत्त राज्य करते थे। उनके सुखानन्द नामका एक ही पुत्र था सो भी दुराचारी और जुआड़ी था, उसकी कुसंगति, दुराचार की परिणित देखकर वहां के निकटवर्ती महाराजने सोमदत्तकी सारी सम्पत्ति लुटवा ली और उन्हें गद्दी से उतार दिया। यहां तक कि उन्हें भोजन तक के लिये मुंहताज कर दिया।

प्रथम तो पुत्र कुपुत्र, द्सरे घर में दारिद्र होनेसे बड़े ही आकुलित रहते थे। वेचारे सोमदत्तजी एक दिन स्वामी वर्धमान

मुनि की बन्दना को गये और अपनी सन दुर्दशा कह सुनाई। उनसे यह भी कहा कि ऐसी कृपा की जिये जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो। उन कृपालु मुनिराजने इन्हें श्रीभक्तामरजीका ३८वॉ कान्य विधि पूर्वक सिखा दिया। उसकी उन्होंने मले प्रकार आराधना. की और मन्त्र सिद्ध करके धनकी चिन्तामें हस्तनापुर गये।

वहां के राजा विजयसेन के यहाँ एक बड़ा मत्त हाथी था जो बहुत ही प्रचण्ड और उद्दण्ड था। एक दिन वह महावतों की असावधानी से छूट पड़ा और शहर में प्रवेश करके घोर उपस्रंग करने लगा। सैकड़ों नर-नारियों को उसने चीर डाला, हजारों दूकानें कुचल डालीं, बहुतसे बुध उखाड़ कर फेंक दिये तथा लोगों का घर से वाहर निकलना असम्मव कर दिया। राजा विजयसेन और उनकी सेना ने नाना प्रकार की चेष्टाएं कीं, परन्तु वे सब न्यर्थ हुईं। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि, जो कोई हाथी को वश में करेगा उसे अपनी प्रिय पुत्री परिणाऊंगा और चौथाई राज्य का स्वामी बनाऊंगा। यह हाल जब सोमदत्त ने सुना तो उन्होंने 'इच्योतन्मदा' आदि ३८ वॉ काच्य पढ़ के हाथी का कान पकड़ लिया और उसपर सवार होकर दरवार, में पहुंचे। राजा बहुत प्रसन्न हुए परन्तु इनका जाति कुल ज्ञात न होने से कन्या न देकर मनमाना धन देने का निक्चय किया।

जब राजकुमारी मनोरमा की दृष्टि सोमदत्त पर पड़ी तो मदन के जार से वह विह्वल हो गई और अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी। ज्यों त्यों कर राजा विजयसेन हाथीकी विपत्ति से मुक्त हुए थे कि, यह दूसरी आफत आ खड़ी हुई, उन्होंने नाना उपचार किये, पर मूर्छा बढ़ती ही गई। राजा ने घोषणा करवा दो कि जो कोई मनुष्य इसे सचेत करेगा उसे यह पुत्री और आधा राज्य दे द्ंगा। निदान सोमदत्तजी मन में श्रीभक्तामर कान्य का स्मरण करके राजा के साथ राजकन्या के पास गये। वह उन्हें दुखते ही सचेत हो गई और बोली क्यों यह भीड़ जमा हुई है ! मुझे स्नान कराओ, भूख लगी है।

यह चमत्कार देखकर मन्त्रियों ने सोमदत्तजी का जाति कुल आदि सारा खूतान्त पूछा। तब उन्होंने सविस्तार हाल सुनाया, जिसे सुनकर राजा विजयसेन ने अपनी प्रिय पुत्री मनीरमा का विवाह सोमदत्तजी के साथ कर दिया और अपना आधा राज्य उन्हें सौंप दिया। राजा सामदत्तजी ने मनोरमा जैसी रानी पाकर बड़ा हर्ष मनाया अपने सब कुटुम्बको बीरपुर से हस्तापुरमें बुला लिया और श्रेणिक और रानी चेलनाके समान राज्य करके ग्रहस्थं धर्म पालन करने लगे।

देखो! राजा सोमदत्त को मक्तामर के कान्य के प्रभाव से क्रुबेर जैसी सम्पदा और इन्द्रानी जैसी मनारमा रानी प्राप्त हुई। मिन्नेभकुम्भगलढुज्ज्वलशोणिताक्तमुक्ताफलप्रकरभृषितभूमिभागः। बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि
नाकामति क्रमयुगाचलसंश्रितं ते।।३९॥

नाना करीन्द्रदल-कुम्भ विदारके की-पृथ्वी सुरम्य जिसने गजमीतियाँ से । ऐसा मृगेन्द्र तक चोट करें न उसीप तेरे पदादि जिसका शुभ आसरा है ।३९।

भावार्थ—हे प्रभु । हाथियोंके मस्तक फोडने से रक्तमें भींगे हुए मोती जिसने धरती पर विखरा दिये है और पकड़ने के छिये जिसने चौकड़ी वांधी है ऐसा सिंह भी, आपके जुगल चरणों रूप पर्वतों का आश्रय छेनेवाले पुरुप का कुछ भी नहीं कर सकता है।

| मति क्रमञ्जगाचलसं शि                  | 中一大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大 | कि कि कि कि | मित्र के मि | <u> </u> | 3 | मिट्ट<br>मिट्ट<br>म<br>म<br>म<br>म<br>म<br>म<br>म<br>म<br>म<br>म<br>म<br>म<br>म<br>म<br>म<br>म<br>म<br>म |  | हि नमीएष्ठ युत्तेषु वर्द्धमानतव अ | मुकाफलप्रकरभूषित सूमि भागः। |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| 🗜 मिटमिभाएरीड़ क्ताप्त्रक स्पत्त्कक 🗀 |                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |   |                                                                                                          |  |                                   |                             |

३९ अद्धि—ॐ
हीं णमो वचवलीणं।
मनत्र—ओं नमो
एषु दत्तेषु वर्द्धमान
तव भय हर वृति
वर्णायेषु मत्राः पुनः
स्मर्तव्या अतोना
पर मत्रनिवेदनाय
नमः स्वाहा।
फल—रिद्धि मन्त्र
जपने और यन्त्र

पास में रखने से सपैका भय नहीं रहता।

### सेठ देवराजजी की कथा।

श्रीपुर नगरमें एक सेठजी रहते थे वे जवाहरातका व्यापार करते थे उनका नाम देवराज था। उन्होंने स्वामी वीरचन्द्र मुनिराज के पास से श्री भक्तामरका अच्छा अभ्यास किया था। देवराजजी को एक पुत्र भी था और वह पिता का बड़ा भक्त था, नाम उसका अमृतचन्द था। एक दिन देवराज ने न्यापार के लिये रत्नद्वीप की जाने की तैयारी की और प्रिय अमृतचन्द को पास में बैठाकर कहा कि घर की चौकसी रखना तिसपर पुत्र ने विनय की कि, मैं ही परदेश को चला जाऊंगा आप घर में धर्म-साधन की जिथे। विद्वान देवराज ने प्रिय अमृतचन्द्रको नादान समझ कर विदेश नहीं जाने दिया आप. स्वयम् रत्नद्वीप को गया, साथ में कुछ विणक मण्डली भी थी। चलते चलते वे अकस्मात रास्ता भूल गये और ऐसे भयानक जंगल में प्रहुंचे जहाँ आदमी का पता नहीं था। हाथी, रीछ, बंदर, सर्प, सिंह आदि से वह जंगल भरपूर था। एक विकराल सिंह मानो भयानक काल ही था वह इनके सामने रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। यह हाल देखकर साथ के सब लोगों के होश उड़ गये और बड़े घबड़ाये। तब धीरवीर देवराज ने 'भिन्नेभकुम्म' आदि ३६ वां काव्य स्मरण किया। जिसके प्रभाव से वह प्रचण्ड सिंह कुत्ते के समान पूंछ हिलाता हुआ इनपर भक्ति दर्शाने लगा, वह बहुत से गज मुक्ता# बटोर कर लाया और सेठ देवराजजी के सन्मुख रख दिये। सेठ देवराज ने सिंह से कहा कि तुम हिंसक जीव हो प्राणियों का घात करते हो यह तुम्हारे लिये बड़ी निन्दाकी बात है। इस प्रकार धर्मका उपदेश सुनने से उसे जातिस्मरण× हो गया और सम्यग्दर्शन प्रगट हो गया जिससे उसका चित्त बड़ा ही नम्र हो गया यहां तक कि उसने उस दिन से फिर कभी हिंसा नहीं की।

<sup>\*</sup> हाथी के मस्तक में से निकलते हैं। × पूर्वमवकी याद।

सेठ देवराज और उनके साथियों ने रतनदीप में पहुंच कर वहां क्रयक्ष विक्रय× करके घर का रास्ता लिया और सक्काल श्रीपुर पहुँचे। सिंहके समागमसे मृत्यु टल गई जान कर सब ने बड़ी खुशी मनाई, जिनराजकी महापूजा भावपूर्वक की और धर्मकी खुब प्रभावना फैलायी। वे वीरचन्द स्वामकी वन्दनाको गये और उन्हें सब समाचार सुनाया तब मुनि महाराज ने कहा यह तो किंचित बात:है श्रीमक्तामरजीके प्रभावसे कोटि कोटि विम्न क्षण भर में टल जाते हैं। पश्चात सेठ देवराज ने सिंह के दिये हुए अच्छे अच्छे गजमुक्ता वहां के राजा श्रीपाल की सेवा में भेंट किये और सिंह के उपद्रव का सब हाल सुनाया जिससे राजा और दरवार के लोगों पर जैन-धर्म का बड़ा प्रभाव पड़ा और सब ने जैन-धर्म अंगीकार किया।

### कल्पान्तकालपवनोद्धतविद्धक्ल्पं दावानलं ज्वलितग्रुज्ज्वलग्रुत्स्फुलिंगम् विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नामकीर्तनजलं शमयत्यशेषम्॥४०॥

मालें, उठे, चहुं उडें जलते अगारे, दावाग्नि जो प्रलय विह्न समान भासे। संसार भस्म करने हित पास आवे, स्वत्कीतिंगान शुभ वारि उसे शमावे।४०।

भावार्थ—हे प्रमु! प्रख्यकाल की पवनसे उत्ते जित हुई अग्नि के सदृश तथा उड़ रहे है ऊपरको फुलिंग जिससे जलती हुई उज्ज्वल और सम्पूर्ण संसार को नाश करने की मानो जिसकी इच्छा ही है ऐसी सन्मुख आती हुई दावाग्निको आपके नाम का कीर्तन रूप जल शान्त करता है।

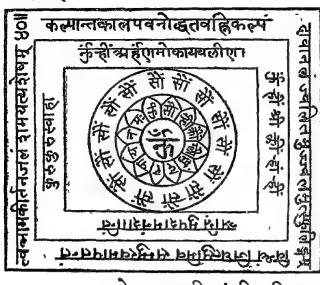

४० ऋ ि — ऑं हीं अहंणमो काय-वलीणं। मन्त्र — ओं हीं श्रीं हां हीं अग्नि उप-शम कुरु कुरु स्वाहा। विधि — ऋ दि मंत्र जपने से और यन्त्र पास रखने से अप्रिका संय मिट जाता है।

### सेठ लच्मीधरंजी की कथा

पोदनापुर नगर में लक्ष्मीयर नाम के एक सेठ रहते थे जैसे वे नाम के लक्ष्मीयर थे वैसे लक्ष्मी से सम्पन्न भी थे। जैन-धर्म पर उनका दृढ़ विकास होने से जिनपूजा सुपान्न दान और संयम समयमें सदा सावधान रहते थे। उन्होंने मक्तामरजी के कान्य सकलसंजमी सुनिराज के फास चिधि पूर्वक सीखे थे। उनके पुत्र का नाम गणधर था वह माता पिता का वहां आज्ञा-कारी और सुशील था।

एक दिन सेठ लक्ष्मीधरजी ने अपने प्रिय पुत्र गणधर की पास में बैठा कर कहा कि न्याय पूर्वक उद्योग करके धन संचय करना ग्रहस्थों का कर्तव्य है, क्यों कि संसार के निर्वाह का दारमदार धन ही पर निर्भर है इमिलिये नाणिज्य के हेतु मैं सिंहलदीपको जाता है। पहिले तो प्रिय पुत्र गणधरने स्वयम् विदेश जानेकी पिता से प्रार्थना की, परन्तु पिता की गहन अभिलापा देख वह चूप हो गया।

सारांश यह कि उभय सम्मित से सेठ लक्ष्मीधरजी ने विदेश जाने की तैयारी की और वहुत सी विणक मण्डली के साथ माल की गाड़ियां घोड़े आदि भरवा कर सिंहल द्वीप को चल दिये। रास्ते में एक जगह डेरा डाले पड़े हुए थे और रसोई बना रहे थे कि अकस्मात उनके डेरे में आग लग गई चहुं ओर घासके झोयड़े होने से अग्नि ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया, लक्षाविध रुपयोंका माल विलक्कल जलकर सर्वनाश हो जाने में किंचित सन्देह नहीं था। सब व्यापारी मण्डली ने रुदन और हा! हा! कारका कोलाहल मचा रक्खा था।

पर सेठ लक्ष्मीधर ने धीरज नहीं छोड़ा, उन्होंने घड़े गंभीर भाव से स्नान करके स्वच्छ आसन पर कमलासन अंगीकार किया और 'कल्पान्तकाल' आदि ४० वें कान्यका १०८ बार जाप किया। जिसके प्रसाद से चक्रेश्वरी देवी प्रकट हुई और उसने एक छोटे से गिलास भर पानी देकर कहा, कि इसे जहां तहां खींच दो, ऐसा कह देवी जिन धामको चली गई। लोगों ने वैसा ही किया जिससे तुरन्त अपि शान्त हो गई। लोग यह कौतुक देख बहुत विस्मित हुए और सबने सेठ लक्ष्मीधरजी का बड़ा उपकार माना। पश्चात वे सब मनोवां छित स्थान पर गये और अपने देश से जो वस्तु ले गये थे उन्हें बेचकर और वहां की वस्तुएं खरीद कर अपने घरको लौट आये। घरपर पहुंच कर सबने पूजा दान-पुण्य में बहुत द्रच्य व्यय किया। एक दिन वे वहां के राजा मणिकचन्द्रजी की सेवा में गये, उनसे प्रचण्ड अग्नि बढ़ने और उनके शान्त होने का बृतान्त सुनाया। उसे सुनकर राजा ने यह उत्तर दिया कि इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है धर्म के प्रसादसे क्या नहीं होता ? धर्म की ऐसी ही महिमा है कि कठिन से भी कठिन कार्य सुगमता से सिद्ध हो जाते हैं।

# रक्ते क्षणं समदकोकिल कण्ठनीलं। कोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतंतम्॥ आकामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्क— स्त्वन्नामनागदमनीहृदियस्यपुंसः॥४९॥

रक्ताक्ष कुद्ध पिककंठ-समान काला, फुंकार सर्प फण को कर उच्च धावे।

निःशंक हो जन उसे पगसे उलांघे, त्वन्नाम-नागदमनी जिसके हिये हो १४१।

भावार्थ — जिस पुरुषके हृद्य में आपके नाम की नागदमनी जड़ी

है वह पुरुष, [लाल नेत्रवाले, मदोन्मत्त, क्रोयलके कंठ समान काले,
क्रोध से ऊपरको उठाया है फण जिसने और इसनेके लिये भपटते हुये

सांपको अपने पैरों से कुचलता हुआ चला जाता है।



४१ ऋदि—भी ही यह णमी खीरसवीणं। मन्त्र—भी नमी श्रां श्रीं श्रूं श्र जलदेविकमल्द्राहद-निवासिनी पद्मीप-रिसिस्थिते सिद्ध देहि मनोवां हित कुरु कुरु स्वाहा। विधि—ऋदि मत्र

खपनेसे और यन्त्र पास रखनेसे राज दरवार में सम्मान होता है और फाडनेसे सर्प का विष उत्तरता है।

### श्रीमती दृढ़बता की कथा

किसी समय नर्मदा नदीके किनारे सर्वदापुर नामका एक नगर था। वहां एक बड़े ही धनाट्य सेठ रहते थे, उनके समान उस नगर में और कोई लक्ष्मीवान नहीं था, उनका नाम सेठ गुनचन्दली था। उनके एक पुत्री थी जो रूप और लावण्य से मरपूर थी। वह धर्म में सदा सावधान रहती थी। उसने दिगम्बर ग्रुनिराज के समीप श्रीभक्तामरजी का अध्ययन रिद्धि मन्त्र समेत किया था, उसका नाम दृद्वता था।

जब दढ़वता व्याह के योग्य हुई तो खोजते खोजते सेठ गुणचन्द्रजी ने बाई दढ़वता का विवाह शिवपुर नगर के प्रसिद्ध सेठ कर्मचन्दजी के पुत्र सुदत्तके साथ कर दिया। सेठ सुदत्तजी कोटिष्वज धनवान अवश्य थे, परन्तु धर्म, कर्मसे विच्कुल शून्य थे! जब बाई दृ इता ससुराल को गई तो उन लोगों की अधार्मिक वृत्ति देखकर बड़ी चिकत हुई। जब रात्रिके १० वज गयेतव सास ने बाई दृ इता से भोजन के लिये आग्रह किया। बाई ने उसे अपनी सब चर्या समझाई कि, हे माता! रात्रि भोजन, अनछाना जलपान और कन्दमूल का मक्षण ये बातें धर्म के विलक्कल विरुद्ध हैं और मैंने तो श्रीगुरु के समीप प्रतिज्ञा ले ली है कि मैं जीते जी रात्रि भोजन नहीं करूंगी। सासू ने तथा अन्य कुटुम्बी जनों वा उसके पतिने बहुतेरा समझाया, परन्तु बह सच्ची दृ इता अपने दृ इत से लेशमात्र भी नहीं हिगी, इस पर वे लोग उस धुरन्धरा से खूब अप्रसन्न हो गये और उसे मार डालने की तजवीज करने लगे।

एक दिन सेठ सुदत्तजी ने बाजीगरों को कुछ दाम देकर एक बड़ा भयंकर सांप घड़े में रखकर मंगवाया और अपने श्वयनागार में मुंह बन्द करके चुपचाप रखवा दिया, रात्रि को जब इनका एकान्त मिलन हुआ तो सेठ सुदत्त ने दृद्वता से कहा कि उस घड़े में एक फूलों का हार रक्खा है उसे उठा लाओ। मोली दृद्वता को यह कपट ज्ञात नहीं था वह सीधी साधी घड़े के पास चली गई और हाथ डाल दिया। छली सुदत्त पलंग पर लेटा हुआ सोचता था कि अभी ही काम तमाम

हुआ जाता है, द्सरी शादी कर लेंगे। परनत ''वाहरे जैन-धर्म! और वाह री! सल्यसिन्धु दृद्रवता" उसने घड़े के अन्दरकी वस्त हाथ से पकड़ कर निकाल ली तो देखती क्या है, कि बहुत ही विद्यां फूलों का गजरा है। वह उसे हाथ में लेती आई और बड़े उत्साह से अपने प्राणनाथ के गले में डाल दिया। वह पुष्पमाला पापी सुदत्त के क्रूर कपट के प्रभाव से पुन: भयंकर सर्प हो गया और सेठ सुदत्त को डंस लिया, जिससे वह मूर्छित हो गया। किर क्या था सन कुटुम्ब में हा! हा! कार होने लगा। घर वाहर के सभी लोग घोषणा करने लगे कि, महा हत्यारी दृद्रवता ने पति हत्या की है, और अन्य पुरुष से दृद्रवता के आसक्त होने से ऐसा किया गया है।

अन्त में यह न्याय वहां के राजा चन्द्रपाल के पास गया सांप भी पिटारी में बन्द कराके दरबार में भेजा गया। इत्व्रता का इजहार होनेपर उसने ऊपर कहा हुआ सब हाल सुनाया और यह भो कहा यदि सत्य न्याय नहीं होगा और मेरे ऊपर झूटा कलंक आवेगा तो श्रीमान् के ऊपर अपने प्राण विसर्जन करूंगी।

बहुत कुछ अनुसन्धान करने के अनन्तर सर्वेदापुर नरेश ने अपने नगर के बाजीगरों को बुलाया और डांट लगाकर पूछा तो उस बाजीगर ने जो सेठ सुदत्तजी को सांप दे गया था वह सच्चा हाल कह सुनाया। पश्चात राजा ने दृहबता की सासू को फटकार लगाई तो उसने भी स्वीकार किया कि दृहबता

को मार डालने का बेशक निश्चय किया गया था। उसने यह भी कहा कि—

चौ०-छिनमें सांप छिनकमें माछ। यह कौतक कैसो भूपाछ॥

राजा चन्द्रपाल ने श्रीमती दृढ़ बता से पूछा कि, यह कौतुक किस मन्त्रके प्रसादसे होता है ? तब उस प्रतिव्रताने 'रक्तेक्षण' आदि मन्त्र पढ़ा तो पिटारेका सांप फिरसे पुष्पमाला हो गया ! उसने थोड़ा पानी इसी मन्त्र से मन्त्रित करके अपने पित के ऊपर छिड़क दिया जिससे वह प्रसन्न होकर उठ बैठा । इससे सब पर जैन-धर्म का बड़ा प्रभाव पड़ा और राजाके साथ सबने जैनधर्म को अंगीकार किया ।

# वलगत्तुरङ्गगजगर्जितभीमनाद-माजोबलं बलवतामपि भ्रुपतोनाम्। उद्यद्विवाकरमयूखशिखापविद्धम् त्वत्कीर्त्तान्तम इवाशुभिदामुपति॥४२॥

चोड़े जहां हिनहिने, गरजे गजोली, ऐसे महा प्रबल सैन्य धराघिपोके— जाते सभी बिखर हैं तब नाम गाए, ज्यों अन्यकार, उगते रविके करोंसे ।४२।

भावार्थ—हे जिनराज! आपके नामका कीर्तन करने से छड़ाईमें घोड़ों और हाथियों के जिसमें भयानक शब्द हो रहे हैं ऐसी सेनाएं भी उदय को प्राप्त हुए सूर्यकी किरणों से नष्ट हुए अन्धकार के समान शीव ही नाश को प्राप्त होती हैं।

| म् उदाह्वाकरमधुरवादायाद्द् |
|----------------------------|
|----------------------------|

४२ ऋदि — ऑ हीं अहं णमी सप्पिसवाणं। मंत्र—ओं नमो नमि ऊण विषहर विषप्रणाशन रोग शोक दोप प्रह कप्पदुममन्चजाई सह-नामगहणसकलसहदे औं नमः स्वाहा।

की आराधना से और यन्त्र पास रखने से युद्ध का भय नहीं होता।

# कुन्ताग्रिमन्नगजशोणितवारिवाह-वेगावतारतरणातुरयोधभीमे । युद्धे जयं विजितदुर्जयजेयपक्षा-स्त्वत्पादपङ्कुजवनाश्रयिणो लभन्ते ॥४३॥

वर्छें लगे, वह रहे गज-रक्तके हैं तालावसे, विकल हैं तरणार्थ योदा। जीते न जाय रिपु, समर बीच ऐसे तेरे प्रमो ! चरण-सेवक जीतते हैं ॥४३॥ भावार्थ—हे देव ! वरली की नोकोंसे छेदे हुए हाथियोंके रक्त रूपी जल प्रवाह में पड़े हुए और उसे तैरनेके लिये आतुर हुए योद्धाओं से जो भयानक युद्धहो रहा हो उसमें दुर्जय शत्रुपक्षको आपके चरणकमल रूप वनका आश्रय लेने वाले पुरुष जीतते हैं।

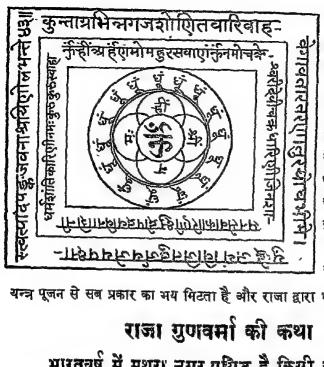

雅属—新 हीं अहं णमो मह-रसवाणं ।

मन्त्र--ऑ नमो चकेश्वरी देवी चक-धारिणी जिनशासन सेवा कारिणी शुद्रो-पद्रविनाशिनी शान्तिकारिणी तसः कुरु कुरुस्वाहा ।

फल—ऋद्धि की आराधना

यन्त्र पूजन से सब प्रकार का भय भिटता है और राजा द्वारा धन लाम होता है ।

भारतवर्ष में मथुरा नगर प्रसिद्ध है किसी समय वहां राजा रणकेतु राज्य करते थे। ये थे तो राजा, परन्तु धर्म और नीति का उन्हें कुछ भी ज्ञान न था। एक दिन उनकी स्त्री ने कहा कि आपका छोटा भाई गुणवर्मा आप से द्वेष भाव रखता है। आपतो इस तरफ कुछ ध्यान नहीं देते, पर वह अस्तीन का सांप है, कभी न कभी आपको इंस लेगा अर्थात् आपका राज छुड़ा लेगा।

यद्यपि गुणवर्मा बड़ा सुश्रील ज्येष्ठ भाईका बड़ा अज्ञाकारी और जिनमक्त था, श्रुतकीर्ति मुनिराज के समीप विद्याभ्यास करने और श्रीभक्तामरजी आदि मन्त्र शास्त्रोंकी क्रियाएं सीखने

में उसका समय जाता था, राज्य की ओर उसका ध्यान भी न था। परन्तु राजा रणकेतु के हृदयमें उनकी मूर्ख रानी के कहने से ऐसा समा गई कि उन्हें गुणवर्मा सा भाई भी शत्रु रूप भासने लगा और वे उसे घर से निकालने की चिन्ता में रहने लगे। एक दिन वे अपने मन्त्री से कहने लगे कि आप गुणवर्मा को देश निकाला दे दें, ऐसा किये विना मुझे विश्राम नहीं है। राजा रणकेतु की ऐसी ओली वात ृं सुनकर मन्त्री बड़े विस्मित हुए और राजा से कहने लगे।

#### चौपाई।

भाई भिन्त न कीजै राय। भाई विना सकल पत जाय।
भाई विना अकेले होय। वाकी वात न माने कोय।।१॥
भाई विना होय रनहार। ज्यों जुग फूट मारिय सार।
जित तित घेर लेय संव कोय। भुजा कटे ज्यों दुर्गति होय॥॥।
रामचन्द्र छल्पन दो वीर। दो मिलि वाध्यौ सागर नीर।
दोऊ मिलि छंका गढ़ लियौ। राज विभीपणको सव दियौ।।३॥
जो दोऊ होते नहिं वीर। एक कहा सो वांधे धीर।
रावण काढ़ विभीपण दियो। राज्य खोय जग अपजस लियो।४।
एक एक ग्यारह हो जाहिं। यह कहवत सबरे जगमाहिं।
तातें तुम जिन ऐसी करौ। मेरो मन्त्र हिये में धरो।।५॥

अभिप्राय यह कि मन्त्री ने राजा को बहुतेरा समझाया परन्तु राजाके मनमें एक भी न भाया, वे उलटे मन्त्री पर नाराज हो पड़े। अन्तमें राजाने गुणवर्मा से कह दिया कि, हमारे देश — से निकल जाओ, राजा को इतना कहते देर थी परन्तु गुणवर्मा को घर छोड़ने में देर नहीं लगी, वे इनके क्षेत्र से दूर वन की गुफा में निवास करने लगे।

एक दिन राजा ने अपने नौकरों द्वारा गुणवर्मा की खबर मंगाई तो उन्होंने समाचार दिया कि वे वनमें रहते हैं और एकान्त में भगवद्भजन करते हैं। यह सुनकर राजा ने और ही कल्पना की वह यह कि, मेरे मार डालने को कोई जादू टोना सिद्ध कर रहा है इसलिये वे उसे मार डालने के लिये वड़ी भारी सेना लेकर वहां गये। जब गुणवर्मा ने सजी हुई सेना राजा रणकेतु की देखी तो उन्होंने ४२ और ४३ वें जुगल काब्यकी आराधना की जिससे चक्रेक्वरी देवी ने प्रगट होकर कहा कि तेरे मन में जो इच्छा हो सो कह।

चौ०-गुणवर्मा भाषे सुन माय। दीजे सेना मोहु बनाय। एक बार भाईसे छड़ों। ता पीछे संजम आदरौं॥१॥

तब तो देवी ने चतुरंगिणी # सेना सजा दी। दोनों ओर से रणमेरी बजने लगी, खूब घोर युद्ध हुआ और विक्रिया के बल से राजा रणकेत को बांघ लिया। निदान गुणवर्मा ने देवी से प्रार्थना की कि ये मेरे ज्येष्ठ आता हैं इनका अनादर नहीं होना चाहिये। देवी रणकेत को छोड़कर निजधाम को चली गई और रणकेत पश्चात्ताप करते राजस्थान को चले गये, विद्वान गुणवर्मा ने जिन दीक्षा ली और आयु के अन्तमें समाधिमरण करके स्वर्ग को गये।

<sup>\*</sup> इाथी, घोड़े रथ प्यादे ।

# अम्मोनिधौ क्षुभितभीषणनऋचक-पाठीनपीठभयदोल्वणवाडवाग्नौ । रङ्गत्तरङ्गिशिखरस्थितयानपात्रा-स्त्रासं विहाय भवतःस्मरणाद् व्रजन्ति ॥

हैं कालतृत्य करते मकरादि जन्तु, त्यों वाडवानित अति भीषण सिन्धुमें है। तूफानमं पड गये जिनके जहाज, वे भी प्रमो ! स्मरणसे तव पार होते ॥४४॥ भावार्थ—हे जिनराज ! आपका स्मरण करने वाले पुरुपोंके बड़े-वड़े मगरमच्छ और भयंकर बड़वानलसे क्षुभित समुद्रमें पड़े हुए जहाज पार हो जाते हैं।



४४ ऋद्धि—ऑ हीं अहं णमो अमी-यसवाणं।

मन्त्र—शें नमें
रावणाय विभीषणाय
कुंभकरणाय लकाधिपतये महाबलपराक्रमाय मनिरचन्तितं कुरु कुरु
स्वाहा।

फल—ऋद्धि मन्त्र की आराधनासे और

पासमें युन्त्र रखनेसे आपिन मिटती है, समुद्र में तूफानका भय नहीं होता समुद्र पार कर लिया जाता है।

सेठ तामिलित की कथा अपने भरतखण्ड के दक्षिण प्रान्तमें जैन-धर्मका अच्छा प्रचार था। वहां किसी समय तामुली नगरमें तामिलप्त नाम के, एक सेठ रहते थे, जैन-धर्म में उनकी अच्छी रुचि थी और चन्द्रकीर्ति मुनिराजके पास भक्तामर कान्य मन्त्रों का अध्ययन किया करते थे।

एक दिन उन्होंने विदेश जाने की तैयारी की और बहुत सा माल जहाज में भरा कर बहुत-सी विणक मण्डली के साथ रवाना हो गये। वे सब पवित्र जैन-धर्मके धारक थे। पंच परमेष्ठी और णमोकार मन्त्रका स्मरण करते हुए सकुशल मनोवांछित स्थानपर पहुंच गये, धर्म के प्रसाद से कोई विघ्न नहीं आया। यहां से जो वस्तुएं वे ले गये थे वहां बेच दी और वहांसे बहुत से हीरा जवाहिरात खरीद कर जहाज भर लिया।

इन लोगों को इस वाणिज्यमें इतना विशाल लाम हुआ कि फूले नहीं समाते थे। परन्त उस परिग्रह में इतने मस्त हो गये कि, जिन-पूजन मजन में उपेक्षा करने लगे और पंच नमस्कार का स्मरण तो विलक्कल छोड़ दिया था। धन संचय की चर्चा करते और जहाज खेनते हुए आ रहे थे कि एक जलवासिनी देनी ने इनका जहाज रोक दिया। केनटियों और विणक मण्डली ने बहुत प्रयत्न किये परन्तु जहाज जरा भी नहीं हिला। मह्याहों ने कहा कि जलदेनी का कोप हुआ दिखता है दो चार पशुओं की बिल देने का प्रवन्ध करना चाहिये। यह सुनकर सेठ तामलिस ने साफ उत्तर दिया कि मैं ऐसा कदापि न करने द्ंगा, जो कुछ भविष्य में होगा सो होगा, परन्तु प्राणी बध के मैं सर्वथा विरुद्ध हूँ।

संसारी जीव सुखसाता में चाहे ईश्वर को भूल जावे परन्तु विपत्ति में उन्हें प्रायः प्रभु का ही स्मरण होता है। अतः सेठ तामलिप्तने अपने सहचारी वर्गसे णमोकार मन्त्रका जाप, स्मरण करने को कहा और आप 'अम्भोनिधी' आदि भक्तामर काच्य का जाप करने लग गये। १०८ वार जाप किया ही था कि चक्रेश्वरी देवीने प्रगट होकर कहा:—

ची - कहाँ सेठ संकट है कौन। हमको वेग वतावहु तौन॥

सेठ तामिलित हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि, है

माता किसी न्यन्तरी ने जहाज को रोक रक्खा है चलाने से
नहीं चलता है। फिर क्या था, इतना सुनते ही चक्रेश्वरी ने
जहाज को एक लात मार दी, लात लगते ही यह जलवासिनी
ख्व चिछाई और रक्षा करो। रक्षा करो।! कहती हुई चक्रेश्वरी
देवीके चरणों पर लेट गई। उसने प्रतिज्ञा की कि, मैं आजसे हिंसा
नहीं कराऊंगी। चक्रेश्वरी ने कहा कि तुम सेटजी से कहो मैं
उनकी आज्ञाकारिणी हूं। जलवासिनी ने सेटजी से बहुत ही
नम्र निवेदन किया तो कृपालु सेटजी ने क्षम करने के लिये
कह दिया। चक्रेश्वरी देवी ने जल देवीको छोड़ दिया और
निज धाम को चली गई। सेठ तामिलिप्त संज्ञाल घर पर आये
और अपने कुटुम्ब परिवार से सानन्द मिले।

उद्भूत भीषणजलेादरभारंभुग्नाः शोच्यां दशामुपगताञ्चयुतजीविताशाः।

# त्वत्पादपङ्कजरजाऽमृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः।४५।

अत्यन्त पीडित जलोदर-मारसे जो है दुर्दशा, तज चुके निजजीविताशा।
वे मी छगा तव पदान्ज-रजः सुधाको होते प्रमो ! मदन-तुल्य सुरूप देही ॥४५॥
भावार्थ—हे जिनराज! भयानक जलोदर रोगसे जो पीड़ित हैं
और शोचनीय अवस्थाको प्राप्त होकर जीवनकी आशा छोड़ बेंठे हैं
ऐसे मनुष्य आपके चरण-कमलके रज रूप अमृतसे अपनी देह लिप्त
करके कामदेवके समान सुन्दर रूपवाले हो जाते हैं।

| त्र वसूत<br>कुर्तः<br>स्थानाः स्ट्र    | भीषा<br>ज्यही<br>खं | ाज ले<br>रामोन्स्र<br>रहें | बर्ग<br>करवी<br>फ्रं | गरभु<br>एम ह<br>इं | ग्ना<br>।ए।- | सार्     | शोच्यां दर |  |  |  |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------|------------|--|--|--|
| क खास                                  | 第                   | न्हीं                      | भ                    | ग                  | <b>6</b> 4.  | 4        | 뎞          |  |  |  |
| मक्रियान्त<br>ते कुरुकुरुष्ट<br>क्रिक् | the                 | रा                         | य                    | व                  | প্র          | मो भगवती | गत         |  |  |  |
| कि कि                                  | 2                   | ᆄ                          | 귁                    | ¥                  | ঞ            | गवर्त    | 72         |  |  |  |
| संसामान                                | क                   | fk.                        | 上                    | 式                  | ø.           | ख्र      | 3          |  |  |  |
| 10000000000000000000000000000000000000 | B                   | Ā                          | à                    | À                  |              | पद्रव    | 3          |  |  |  |
|                                        |                     |                            |                      |                    |              |          |            |  |  |  |
| म ः नाइक्रियः शितमुर्गिया कुष्णाम् । न |                     |                            |                      |                    |              |          |            |  |  |  |

४५ ऋदि—में हीं
अहं णमो अक्खीणमहाणसाणं।
मंत्र—में नमा
भगवती खुद्रोपद्रवशान्तिकारिणी रोगक्ष्टज्वरोपशमं
शान्तिं कुरु कुरु
स्वाहा।
फल—ऋदि मंत्र
की आराधनासे और
यन्त्र पास रखनेसे

महानसे महान भय मिटता है, प्रताप प्रकट होता है, रोग नष्ट होता है और उपसर्ग आदिका भय नहीं रहता ।

दोहा-अब बन्दों चक्र श्वरी, देवी मन बचकाय। ज्यों प्रसन्न सबको भई, त्यों मम होहु सहाय ॥१॥

### राजपुत्र हंसराज की कथा

मालवा प्रान्तमें उज्जैन नगर बहुत मनोहर और विश्तृत है। वहां किसी समय राजा नृपशेखर राज्य करते थे। उन्हें रानी विमलमती के ग्रुभ संयोग से एक पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई। बालक जन्म से ही बहुत रूपवान और सुशील था, उसका नाम हंसराज था। जब प्रिय हंसराज सात बरस का हुआ तो पिता ने पण्डित मनोहरदासजी की सेवा में विद्याध्ययन के लिये सींपा और विद्वान पुरोहितजी ने बड़े चावसे उसे विद्याभ्यास कराया। गीतिका—सूत्र शास्त्र सिद्धान्त ज्योतिष, सकल याहि पढ़ाई है। ज्याकरण अमर निघंटु पिंगल, छन्द बद्ध सिखाई है। अह बाण मोचन पर बचावन रन भिरन जोधन तनी। जल तरन पर के मन हरन सो दई विद्या अति घनी।।१॥

बालक हंसराज विद्यामें सम्पन्न होकर घर आया ही था कि दैवयोग से उसकी पूज्या माता विमलमती का स्वर्गवास हो गया। इस वियोग से पिता पुत्र दोनों अत्यन्त दुखी हो गये। बहुत रोये, बहुत आर्त ध्यान किया। निदान राजा नृपशेखर ने अपना दूसरा विवाह कर लिया।

राजा की इस नन्य भार्या का नाम कमला था, परन्तु यह
पूर्व स्त्री विमलांके सदश नहीं थी, यह बड़ी कुटिल स्वभाव
और निर्देयी थी। समय पाकर कमला रानी ने भी श्रीचन्द्र
नाम का पुत्र प्रसव किया। योग्य होने पर राजा ने श्रीचन्द्रको
भी विद्याच्ययन कराया। परन्तु कमला के हृदय में बड़ा ही

द्धेष भाव रहता था। वह यही सोचा करती थी कि यदि हंसराज मर जाता तो बड़ा कंटक टल जाता।

एक समय राजा नृपशेखर तो दिग्विजय को निकले और प्रिय पुत्र हंसराज को कमला रानी के भरोसे छोड़ गये। तब तो रानी कमला को अपने मनकी बात पूरी करने का अच्छा अवसर मिल गया। उसने भोजन में दिनाई मिलाकर हंसराज को खिला दिया जिससे स्वल्पकाल ही में हंसराज का शरीर पीला पड़ गया। रग रग में जहर का असर हो जाने से वे नितानत अशक्त हो गये और बात, कफ, खांसी से पीड़ित रहने लगे। यद्यपि राजकुमार अपनी विमाता की यह करतृत समझ गये पर उससे वे कह भी क्या सकते थे और उससे लाभ भी क्या था! निदान वे कुटिला कमला के कुसंग में रहना उचित न समझ कर घर से निकल पड़े और बड़े कब्ट सहते सहते कठिनाई से नागपुर पहुंचे।

वहां के राजा मानगिरि के यहां कलावती नाम की एक कन्या बहुत सुशिक्षिता और रूपवती थी। एक दिन राजा ने पुत्री से पूछा कि हे बेटी! तुम हमारे घर में सुख चैन करती हो, सो हमारे प्रसाद से करती हो या अपने भाग्य से? इस पर बुद्धिमती कलावती ने उत्तर दिया कि।

चौ० काहुको कोउ समरथ नांह। देनेको इह पृथिवी मांह। कैसो करम कियो जो होय। तैसो फळ निपजावे सोय।।१॥

कलावतीके इस साफ उत्तर पर वे बहुत कुपित हुए। उनने

अाजकल मध्यप्रदेश की राजधानी है।

मिन्त्रयों के द्वारा अति रोगी हंसराजको बुलवाकर उसके साथ सुकुमारी कलावती का विवाह कर दिया, और दोनों को घर से निकाल दिया। वे उभय दम्पति बनमें विचरते विचरते एक दिगम्बर मुनिराज के पास गये और उनसे रोगमुक्त होने का उपाय पूछा। कृपालु मुनिराज ने हंसराज को "उद्भूत भीषण" आदि ४५ वां कान्य सिखा दिया। उन्होंने सात दिन तक योगासनमें वैठकर मन्त्र की आराधना की जिसके प्रसाद से वे विलक्कल निरोग और कामदेव सहश रूपवान हो गये।

दिग्विजय करके जब उन्जैन नरेश महाराज नृषशेखर वापिस आये तो कमला रानी से पूछा कि प्रिय हंसराज कहां है ? कमला ने उत्तर दिया कि आदने उसका विवाह नहीं किया था सो किसी कुलटा को लेकर कहीं चला गया है। राजा नृपशेखर ने जहां तहां हंसराज की खोज करने के लिये किंकर मेजे, उनमें से एक मनुष्य यह समाचार लाया कि वे नागपुर के एक बंगीचे में हैं और एक रूपवती स्त्री उनके पास है। यह सुनकर कमला रानी का चित्त फूल गया और मन्त्री को नागपुर-मेजा । यहां नागपुर नरेश मानिगिरि को खबर लगी कि इंसराज जी नीरोग हो गये हैं और वे राजपुत्र हैं तब ये उनसे मिलने आये और कलावती से क्षमा प्रार्थना की । निदान राजा मानगिरिने बड़े सन्मानसे उन्हें बिदाकर दिया। जब हंसराजजी उज्जैन पहुंचे तब राजा नृपशेखर को अपनी स्त्रीकी क्रिया ज्ञात हुई, इससे इन्हें बड़ा वैराग्य आया । वे प्रिय हंसराजको राज्य मार

सौंप कर प्रित हो गये और आयुक्ते अन्त में स्वर्ग को गये।
आपादकण्ठमुरुश्रङ्खल वेष्टिताङ्गा,
गाढं वृहन्निगडकोटिनिचृष्टजङ्काः।
त्वन्नाममन्त्रमिनशं मनुजाः स्मरन्तः
सद्यःस्वयं विगतबन्धभया भवन्ति।४६।

सारा शरीर जकड़ा दृढ़ सांकलोंसे, बेड़ी पड़े छिल गई जिनकी वे जाघें। त्वन्नाम-मंत्र जपते-जपते उन्होंके, जल्दी स्वयं कर पड़ें सब बन्ध बेड़ी ॥४६॥ भावार्थ—हे जिनेश! जिनके शरीर पांवसे लेकर गले तक बड़ी-बड़ी सांकलोंसे जकड़े हुए हैं और विकट बेड़ियोंकी धारोंसे जिनकी जंघाए अत्यन्त छिल गई हैं ऐसे मनुष्य आपके नाममात्र स्मरण करने से अपने आप बन्धन मुक्त हो जाते हैं।

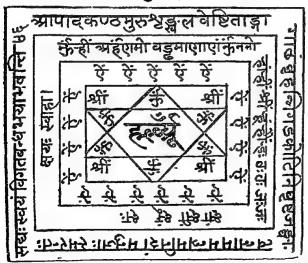

४६ ऋ दि— ओं हीं अहं णमी बढ्डमाणांणं। मन्त्र— ओं णमी हां हीं श्री हुं हों हः ठः ठः जः जः कां क्षां क्षां क्षः स्वाहा।

विधि—ऋदि मन्त्र जपने और यन्त्र पास रखने तथा उसकी त्रिकाल पूजा करनेसे कैदखाने से छुटकारा

होता है। राजा वगैरहका मय नहीं होता ! विधान प्रतिदिन १०८ बार जाप करना चाहिये।

### राजपुत्र रनपाल की कथा 🕟

अार्यावर्त के प्रसिद्ध नगर अजमेर में किसी समय राजा उरपाल राज्य करते थे वे बड़े न्याय-शील और धर्मात्मा थे। पुण्योदय से उन्हें पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई, उसका नाम उन्होंने रनपाल रक्खा था। राजा उरपाल ने प्रिय रनपाल की शिक्षा पर अच्छा ध्यान दिया था उन्हें दिगम्बर जैन मुनिराज की सेवा में भेज दिया था और सकल जैन-शास्त्र तथा भक्तामर मंत्र यंत्र का खूब अध्ययन कराया था।

एक समय अजमेरके समीपवर्ती राज्य वासपुर के नरेशने पत्र द्वारा सचना दी कि जोगिनपुर का वादशाह सुलतान आप पर चढ़ाई किया चाहता है आप शीघ ही युद्ध की तैयारी करें। यह समाचार वांच कर राजा उरपाल बड़े ही क्रोधित हुए और राज सभा में घोपणा की कि, क्या अपने यहां कोई ऐसा शुर भीर है जो सुलतानशाह को जीवित पकड़ लावे ? यह सुनकर राजकुमार रनपाल ने शुजा उठा कर उत्तर दिया कि इस सहज काम के लिये आपका यह दास तत्पर है। प्रिय रनपाल का ऐसा साहस देखकर अजमेर नरेश बहुत प्रसन्न हुए और जोगिन पुर पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी।

कुमार रनपाल वड़ी भारी तैयारी के साथ सुलतानशाह पर चढ़ाई की और दोनों तरफ की सेनाका घोर संग्राम हुआ। अन्तमें शाह सुलतान ने कुंवर रनपाल को पकड़ लिया और जेलखानेमें कैद कर दिया। उन्हें कठिन बेड़ियों से जकड़ दिया और भोजन पान बन्द करके खूब तकलीफ दी। इस प्रकार कव्ट भोगते जब दो दिन और दो रात बीत गये तब तीसरी रात्रि को कुंबर रनपाल ने 'आपादकंठ' आदि ४६ वें भक्तामर काव्य का स्मरण किया तब तत्काल ही देवी प्रगट हो गई और बन्धन खुल गये। फिर क्या था, सवेरा होते ही कुमार रनपाल दरबारमें जा पहुंचे।

इन्हें दरबार में आया देख शाह सुलतान ने जेल दारोगा और सिपाहियों को खूब डांट सुनाई और पूछा कि इन्हें किसने छोड़ दिया है और किसके हुकुम से छोड़ा है ? उन्होंने विस्मित होकर उत्तर दिया जहांपनाह! यह तो कोई चमत्कारी दीखता है, नहीं तो किसकी ताकत है जो हुजुरकी परवानगी के बाहिर कदम रख सके। तब सुलतान ने स्वयम् अपने हाथ से कुमार रनपाल को खूब कसकर बाँधा और जेलखाने में सख्ती से बन्द कर दिया।

जब रात्रि के १२ बजे का घण्टा बजा कि रनपाल ने पुनः
मन्त्र का स्मरण किया जिससे सब बन्धन खुल गये। वे एक
पलंग पर लेट गये और दो देवियां दासियों की नाई उनकी
सेवा करने लगी। यह हाल सिपाहियों ने सुलतानशाह को एक
झरोकोमेंसे साफ दिखा दिया। तब तो वह बहुत घवराया, और
उन्हें राज्यसमा मेंबुलाया और उनकी बहुत सेवा सुश्रुषा की। निदान
बार बार क्षमा प्रार्थना करके बड़े सन्मान के साथ उन्हें अजमेर
में पहुँचा दिया। कुमार रनपाल ने अजमेर पहुंच कर सब इतांत
पिता को सुनाया जिसे सुनकर उन्हें पहिले तो विषाद और पीछे

हर्षे हुआ। उन्होंने पवित्र जैन धर्म की बड़ी प्रशंसा की और अपना श्रद्धान और भी दृढ़ किया।

## मत्ति पेन्द्रमृगराजदवानलाहि-संग्रामवारिधिमहोदरबन्धनोत्थम् । तस्याशु नाश्मुपयाति भयं भियेव, यस्तावकं स्तविमसं मितमानधीते ॥४७॥

जो बुद्धिमान इस पुस्तकको पढे हैं, होके विभीत उनसे भय भाग जाता।
दावाग्नि-सिन्धु-अहिका, रण-रोगका त्यों-पचास्यमत्तगजका, सब वन्धनों का ॥४ ॥
भावार्थ — हे प्रभु ! जो विद्वान मनुष्य आपके इस स्तोत्रका अध्ययन करता है उसके मत्त हाथी, सिंह, अग्नि, सर्प, संग्राम, समुद्र, महोद्र
रोग और वन्धन आदिसे उत्पन्न हुआ भय मानों उरकर ही शीव्र
नष्ट हो जाता है।

| गण्ड हा जाता है। |                                          |                         |           |         |          |       |                 |                |                        |
|------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------|----------|-------|-----------------|----------------|------------------------|
| 33.              | मर्ता                                    | द्वेपे                  | द्रमृ     | गरा     | नदव      | ान    | नाहि            | ₹-             | सं                     |
| ासी              | र मन्हर                                  | र्कन                    | प्रहेएं   | मो ब    | डु मा    | एाए   | ٦١              |                | संग्रामवारिधि म होदरब- |
| तिमान            | अवक्र भयहर मयहर भयहर भयहर भयहर भष्ट भ्रा | भुमह                    | रभयह      | रभयहर   | भयहर     | भयहर  | न्य             | र्जनमोन्हां की | <b>P</b>               |
| 但                | रभव                                      |                         | 步         | न       | मो       | भ     | Ή               | 취              | ब                      |
| स्तवमिमंमा       | 146                                      | भयहर भयहर भयहर भयहरभयहर | स         | ह       | रा       | স     | व्यहर भयहर भवहर | 12:            | 귀,                     |
| 4                | (F)                                      | र्गरी                   | म         | ططة     | 묜        | क     | 솄               | 143            | র                      |
| व                | 17.<br>18.                               | सुर                     | <u>_B</u> | مط      | <u> </u> | 3     | 点               | Sil.           | প্র                    |
| 1                | भूत                                      | 5.7                     | 3pk J     | કેઇમ કે | pr 73    | hk B  | PH(             | 리              | É                      |
| यस्तायकं         | भेयहर                                    | 1.                      |           |         | 谱        |       |                 | 4              | 퀿                      |
| त्र              | 卢                                        | इसा                     | pk        | . श्री  | khi      | ોદ્રા | ∙ हि            | 1641           | श्यम्।                 |

४७ ऋदि—ओं हीं
णमो अहं वड्ढमाणाण।
मन्त्र—ओं नमो हां
हीं हूं हुः क्षय श्री
हीं फट्स्वाहा।
विधि—९०८ बार मन्न
को आराधना कर शत्रु
पर चढाई करने वाले
को विजय लक्ष्मी प्राप्त
होती है। शत्रु वश
होता है शत्रुके शक्त्रों

की धार वेकाम हो जाती है बन्दूककी गोली बरक्की आदिके घाव नहीं हो पाते।

# स्तोत्रस्रजं तवजिनेन्द्र ग्रणैर्निबद्धां भक्त्या मया विविधवर्ण विचित्रपुष्पाम् धत्त जनो य इह कन्ठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मोः ॥४८॥

तेरे मनोज्ञ गुणसे स्तवमालिका ये गूथी प्रमो ! विविधवर्ण-सुपुष्पवाली-मेंने समक्ति, जनकंठ धरे इसे जो सो मानतुंग समप्राप्त करे सुलक्ष्मी।।४८।।

भावार्थ—हे जिनेन्द्र! मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक अपने गुणोंकी गूंथी हुई सुन्दर अक्षरों क की विचित्र पुष्पमालाको जो पुरुष कण्ठमें धारण करता है उस माननीय पुरुषको धन सम्पिता वा स्वर्गमोक्ष आदि लक्ष्मी अवश्य प्राप्त होती है।



४८ ऋदि—में हीं अहं णमी सन्त्रसाहूणं। मन्त्र-महित महावीर वड्डमाण बुद्धिरि-सीणं ॐ हां हीं हः असि आ उसा मूर्तें मूर्तें स्वाहां।

ओं नमो वंभचारिणे अद्वारह सहस्स सीळांग रथ धारणे नमः स्वाहा।

विधि—४९ दिन तक प्रतिदिन १०८ बार जपनेसे और यन्त्र पास रखनेसे मनावां छित कार्यकी सिद्धि होती है और जिसे अपने आधीन करना हो उसका नाम चितवन करनेसे वह अपने बुश होता है।

<sup>\*</sup> अइउ आदि अक्षरों की।

### श्रीमहामुनि मानतुंग स्वामी की कथा

चौ०-सो अड़तीसम जानौ तेह। मान तुंग मुनिकी भई जेह।
संव सो रचित पीठिका कही। कथा आदि अन्त गहगहीं।।१।।
काव्य सितालिस अठतालीस। सोई मन्त्र जपे मुनि ईश।
तिन प्रसाद तव वन्धन खुले। नाना विधिके संकट टले।।२॥
भोज सभा जीती सव जाय। श्री जिनवरके मन्त्र सहाय।
ते ही जुगल मन्त्र परधान। सो तुम जपौ भव्य गुण खान।।३॥

अथ कवि प्रार्थना।

जैसों भाव प्रन्थमें छही । सो भावार्थ निकारी यहो। भूछ चूक मेरी जो होय। ताहि सुधारो भविजन छोय॥ १॥

### जरूरी सूचना

अपर लिखी विधियों में से जिस विधिमें वस्त्र, आसन और माला का प्रकार नहीं बतलाया है उसे नीचे की भांति सममें—

'वशीकरण'—मन्त्रके साधनेमें वस्त्र, माला और आसन पीला लेना चाहिये।

'मारन'—में वस्त्र, आसन और माला काली:चाहिये। 'लक्ष्मी-प्राप्ति'—के मन्त्र-साधनमें माला मोतीकी और वस्त्र सफेद चाहिये।

'मोहन'—में माला मूंगाकी और वस्त्र लाल चाहिये। 'आकर्षण'—में वस्त्र हरा और माला हरी लेना चाहिये।

जिस विधिमें दिशा न बताई गई हो उसका विधान करते समय मुख पूरवको करके वैठें।

यन्त्र भोजपत्र पर अनारकी कलम द्वारा केशरसे लिखना चाहिए।
—सम्पादक।

#### स्व० कविवर पंडित विनोदीलालजी का परिचय

चौ०—जाके राज परम सुख पाय। करी कथा हम जिनगुन गाय। । साहजादपुर शहर मंकार। रहे सदा तिनके आधार।। १॥ काष्टा संघ आदि जिन तनों। माथुर गच्छ उजागर घनों।। पुष्कर गन गन गणमें सार। जैन धरमको परम सिंगार।। २॥ कुमर सेन मुनिके आश्राय। प्रगटौ श्रावक धर्म सहाय।। वैश्य वंशमें उद्यत महा। जैन धरम करुणामय छहा।। ३॥ ता परसाद महा गम्मीर। अगरवार गुण अंग सुधीर।। गरग गोत्र उत्तम गुनसार। अष्टादश गोतम सरदार।। १॥ अखन चूछ है मेरी अल्छ। अनख मोहि छागे ज्यों शल्य।। मिथ्यातम को नाशन हार। प्रगटौ कुछको परम सिंगार।। १॥ मण्डन को परपोता भछौ। पारस पोताको जस चछौ।। दिगह मछको सुत गुनधाम। छाछ विनोदी मेरो नाम।। ६॥ संवत सत्रह सौ सैंताछ। सावन सुद दुतिया रिववार।। शुभ दिन कथा सपूरन करी। प्रथम जिनेन्द्र तनी गुनभरी।। ॥।

